# ग्रथ पञ्चमं मराडलम् । प्रथमोऽनुवाकः

(१) प्रथमं सूक्तम् (१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयौ बुधगविष्ठिरावृषी । ग्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रबोध्यग्निः <u>स</u>मिधा जन<u>निां</u> प्रति <u>धेनु</u>मिवायतीम्षासम् । यहा ईव प्रव्यामुजिहानाः प्रभानवेः सिस्तते नाकुमच्छे १ त्र्रबो<u>धि</u> होता युजर्थाय देवा नूर्ध्वो <u>त्र</u>्राग्नः सुमर्नाः प्रातरस्थात् । समिद्धस्य रुशेददर्शि पाजी महान् देवस्तर्मसो निरमोचि २ यदी गुगस्य रशनामजीगः शुचिरङ्के शुचिभिगीभिरग्निः। म्राद् दित्तींगा युज्यते वाजय न्त्युंतानामूर्ध्वो म्रीधयजुहिभिः ३ त्रिमिच्छो देवयतां मनोसि चर्चुषीव सूर्ये सं चेरन्ति । यदीं स्वति उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जीयते अग्रे ग्रहाम् ४ जिन्छ हि जेन्यो अये अहा हितो हितेष्वरुषो वर्नेषु। दमैदमे सप्त रत्ना दर्धांनो ऽग्निर्होता नि षैसादा यजीयान् ५ त्रप्रिर्होता न्यंसी<u>द</u>द् यजीया नुपस्थे <u>मातुः</u> सुरभा उ लोके। युवां कविः पुरुनिःष्ठ त्रातावां धर्ता कृष्टीनामुत मध्यं इद्धः ६ प्र गुत्यं विप्रमध्वरेषुं साधु मुग्निं होतारमीळते नमीभिः। त्रा यस्ततान रोदंसी त्रातेन नित्यं मृजन्ति वाजिनं घृतेनं ७ मार्जाल्यो मृज्यते स्वे दमूनाः कविप्रशस्तो ग्रतिथिः शिवो नेः । सहस्रंशृङ्गो वृष्भस्तदौजा विश्वाँ त्र्रामे सहसा प्रास्यन्यान् ५ प्र सद्यो स्रीग्ने स्रत्येष्यन्या नाविर्यस्मै चार्रुतमो बभूर्थ । ईळेन्यौ वपुष्यौ विभावा प्रियो विशामतिथिमान्षीरणम् ६ त्र्या भन्दिष्ठस्य सुमृतिं चिकिद्धि बृहत् ते त्रा<u>ग्</u>रे महि शर्म भुद्रम् १० त्राद्य रथं भानुमो भानुमन्त मग्ने तिष्ठं यजतेभिः समन्तम् । विद्वान् पेथीनामुर्वरेन्तरिच मेह देवान् हेविरद्याय विच ११ स्रवीचाम कवर्ये मेध्याय वची वुन्दारु वृष्भाय वृष्<mark>णे</mark> । गविष्ठिरो नर्मसा स्तोममग्रौ दिवीव रुक्ममुरुव्यर्ग्चमश्रेत् १२

#### (२) द्वितीयं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१, ३-५, १०-१२) प्रथमर्चस्तृतीयादिषरणां दशम्यादितृचस्य चात्रेयः कुमारो जानो वृशो वा, उभौ वा, (२, ६) द्वितीयानवम्योश्च जानो वृश त्रृषिः । त्रप्रिर्देवता । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चां त्रिष्टुप्, (१२) द्वादश्याश्च शक्वरी छन्दसी

कुमारं माता युवतिः समुब्धं गृहा बिभर्ति न देदाति पित्रे। -त्र्यनीकमस्य न <u>मि</u>नज्जनांसः पुरः पंश्यन्ति निहितमरतौ १ कमेतं त्वं युवते कुमारं पेषी बिभर्षि महिषी जजान। पूर्वीर्हि गर्भः शरदौ व्वर्धा उपेश्यं जातं यदसूत माता २ -हिरंगयदन्तं श्चिवर्गमारात् चेत्रोदपश<u>्य</u>मायुंधा मिमोनम् । दुदानो ग्रेस्मा ग्रमृतं विपृक्वत् किं मार्मनिन्द्राः कृंगवन्नन्थाः ३ चेत्रीदपश्यं सनुतश्चरेन्तं सुमद् यूथं न पुरु शोभेमानम्। न ता स्रिगृभुन्नजनिष्टु हि षः पलिक्नीरिद् युवृतयौ भवन्ति ४ के में मर्यकं वि येवन्त गोभि न येषां गोपा ग्रारंगश्चिदासं। य ईं जगृभुरव ते सृंज न्त्वाजीति पृश्व उपं नश्चिकित्वान् ५ वसां राजीनं वसतिं जनीना मरीतयो नि देधुर्मत्येषु । ब्रह्मारयत्रेरव तं सृजन्तु निन्दितारो निन्द्यांसो भवन्तु ६ शुनिश्चिच्छेपुं निर्दितं सहस्राद् यूपीदमुञ्जो अशीमष्ट हि षः । एवास्मदें में वि मुंमुग्धि पाशान् होतेश्चिकित्व इह तू निषद्यं ७ -इन्द्रौ विद्वाँ अनु हि त्वौ चच<u>च</u> तेनाहमैग्ने अनुशिष्टु आगौम् ५ वि ज्योतिषा बृहुता भात्यग्नि राविर्विश्वानि कृग्ते महित्वा। प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रचेसे विनिचे ६ उत स्वानासौ दिवि षेन्त्वमे स्तिग्मार्युधा रत्नेसे हन्तवा उ । मदै चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न वरन्ते परिबाधो स्रदेवीः १० एतं ते स्तोमं तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपा ग्रतन्नम्। \_ यदीदें में प्रति त्वं देव हर्याः स्वर्वतीरप एना जयेम ११ त्विग्रीवौ वृष्भो वविधानौ ऽशत्रवर्श्यः समजाति वेदः । \_ इतीममग्निममृतां स्रवोचन् बर्हिष्मंते मनेवे शर्म यंस द्धविष्मते मनेवे शर्म यंसत् १२

#### (३) तृतीयं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो वसुश्रुत त्रमृषिः । (१-२, ४-१२) प्रथमाद्वितीययोर्ज्यचोश्चत्रध्यादिनवानाञ्चाग्निः (३) तृतीयायाश्च मरुद्रद्रविष्णवो देवताः । (१) प्रथमर्चो विराट्, (२-१२) द्वितीयाद्येकादशानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी त्वमीग्ने वर्रुणो जायसे यत् त्वं इंमत्रो भवसि यत् सिमद्धः । त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवा स्त्विमन्द्रो दाशुषे मर्त्याय १ त्वर्मर्यमा भवसि यत् कनीनां नामं स्वधावन् गृह्यं इंबभर्षि । त्रुञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभि र्यद् दंपती समनसा कृगोषि २ तर्व श्रिये मरुतौ मर्जयन्त रुद्र यत् ते जिनम चार्र चित्रम्। पदं यद् विष्णौरुपमं निधायि तेने पासि गृह्यं नाम गोनीम् ३ तर्व श्रिया सुदृशों देव देवाः पुरू दर्धाना स्रमृतं सपन्त । होतरमुग्निं मनुषो नि षेदु र्दशस्यन्ते उशिजः शंसमायोः ४ न त्वद्धोता पूर्वो स्रग्ने यजीयान् न काव्यैः पुरो स्रस्ति स्वधावः । विशश्च यस्या ग्रतिथिर्भवासि स युज्ञेन वनवद् देव मर्तान् ४ व्यमीग्ने वनुयाम् त्वोता वसूयवौ हुविषा बुध्यमानाः । वयं समर्ये विदथेष्वह्नां वयं राया सहसस्प्र मर्तान् ६ यो न स्रागौ स्रभ्येनो भरा त्यधीदघमघशंसे दधात। जही चिकित्वो ग्रभिशस्तिमेता मग्ने यो नौ मर्चयिति द्वयेन ७ त्वामुस्या व्युषि देव पूर्वे दूतं कृरावाना ग्रीयजन्त हुव्यैः । संस्थे यद्में इयसे रयीगां देवो मर्तैर्वस्भिरिध्यमीनः ५ त्र्यवं स्पृधि <u>पितरं योधिं विद्वान् पुत्रो</u> यस्ते सहसः सून <u>क</u>हे । कदा चिकित्वो ग्रभि चेन्नसे नो उग्ने कदाँ त्रीतिचद् यतियासे ६ भृरि नाम वन्दंमानो दधाति पिता वसो यदि तञ्जोषयसि । कुविद् देवस्य सहसा चकानः सुम्रम्प्रिर्वनते वाव्धानः १० \_ त्वमङ्ग जीरतारं यविष्ठ विश्वान्यमे दुरिताति पर्षि । स्तेना स्रदृश्रन् रिपवो जनासो ऽज्ञातकेता वृजिना स्रीभूवन् ११ इमे यामासस्त्वद्रिगेभूवन् वसेवे वा तदिदागौ ग्रवाचि। \_ नाहायमुग्निरभिशस्तये नो न रीषेते वावृधानः परौ दात् १२

#### (४) चतुर्थं सूक्तम्

[Rik Veda]

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो वसुश्रुत ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्वामें ग्रे वस्पतिं वसूना मुभि प्र मेन्दे ऋध्वरेषुं राजन्। त्वया वार्ज वाज्यन्तौ जयेमा भिष्यीम पृत्स्तीर्मत्यीनाम् १ हुव्यवाळ्ग्रिरजरः पिता नौ विभुर्विभावौ सुदृशीको ग्रस्मे। सुगार्हपत्याः समिषौ दिदी ह्यस्मद्रचर्क सं मिमीहि श्रवासि २ विशां कविं विश्पतिं मानुषीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमुग्निम् । नि होतारं विश्वविदं दिधध्वे स देवेषु वनते वायांशि ३ जुषस्वीम् इळीया सजोषा यतिमानो रश्मिभः सूर्यस्य । -जुषस्वं नः समिधं जातवेद ग्रा चं देवान् हंविरद्याय विच ४ विश्वा ग्रमे ग्रभियुजी विहत्या शत्र्यतामा भरा भोजनानि ४ व्धेन दस्युं प्र हि चातर्यस्व वर्यः कृरावानस्तन्वेई स्वायै। पिपेर्षि यत् सहसस्पुत्र देवान् त्सो ग्रीग्ने पाहि नृतम् वाजे श्रस्मान् ६ व्यं ते स्रग्न उक्थैर्विधेम व्यं हुव्यैः पविक भद्रशोचे। ग्रस्मे रियं विश्ववारं सिमन्वा स्मे विश्वानि द्रविशानि धेहि ७ <del>ग्र</del>स्मार्कमग्ने ग्रध्<u>व</u>रं जुषस्व सहैसः सूनो त्रिषधस्थ हुव्यम् । वयं देवेषु सुकृतः स्याम् शर्मणा नस्त्रिवरूथेन पाहि ५ विश्वांनि नो दुर्गहां जातवेदः सिन्धुं न नावा दुंरिताति पर्षि । त्र्रमें त्रत्रिवन्नमंसा गृ<u>गानो</u>ई ऽस्मार्कं बोध्य<u>वि</u>ता तुनूनांम् ६ यस्त्वी हृदा कीरिगा मर्न्यमानो ऽमेर्त्यं मर्त्यो जोहेवीमि । जातेवेदो यशो ऋस्मासुं धेहि प्रजाभिरग्ने ऋमृतत्वर्मश्याम् १० यस्मै त्वं सुकृते जातवेद उ लोकमीग्ने कृणवेः स्योनम्। श्रुश्चिनं स पुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तं र्यिं नेशते स्वस्ति ११

### (४) पञ्चमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो वसुश्रुत ऋषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः समिद्धो वाग्निः, (२) द्वितीयाया नराशंसः, (३) तृतीयाया इळः, (४) चतुर्थ्या बर्हिः, (४) पञ्चम्या देवीर्द्वारः, (६) षष्ठ्या उषासानक्ता, (७) सप्तम्या दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, (८) ग्रष्टम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, (६) नवम्यास्त्वष्टा, (१०) दशम्या वनस्पतिः, (११) एकादश्याश्च स्वाहाकृतयो देवताः । गायत्री छन्दः

सुसीमद्धाय शोचिषे घृतं तीवं जुंहोतन । ऋग्नये जातवेदसे १ नराशंसः सुषूदती मं युज्ञमद्याध्यः । क्विहिं मधुंहस्त्यः २ ईिळ्तो ऋग्न ऋग वृहे न्द्रं चित्रमिह प्रियम् । सुखै रथेभिक्तिये ३ ऊर्णमद्वा वि प्रथस्वा उभ्यश्कां ऋगूषत । भवां नः शुभ्र सातये ४ देवीद्वारो वि श्रयध्वं सुप्रायणा नं ऊतये । प्रप्रं युज्ञं पृंणीतन ४ सुप्रतीके वयोवृधां युह्वी ऋगतस्य मातरां । दोषामुषासमीमहे ६ वातस्य पत्मन्नीळिता दैव्या होतारा मनुषः । इमं नों युज्ञमा गतम् ७ इळा सरंस्वती मुही तिस्रो देवीमयोभुवः । ब्रहिं सीदन्त्वस्त्रधः ६ श्विवस्त्वष्टिरहा गहि विभुः पोषं उत त्मनां । युज्ञेयज्ञे न उद्येव ६ यत्र वेत्थं वनस्पते देवानां गुह्या नामानि । तत्रं हुव्यानि गामय १० स्वाहाग्रये वर्रुणाय स्वाहेन्द्राय मुरुद्भ्यः । स्वाहां देवेभ्यों हुविः ११

#### (६) षष्ठं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो वसुश्रुत ऋषिः । श्रिग्नर्देवता । पङ्किश्छन्दः श्रुग्निं तं मेन्ये यो वसु रस्तं यं यन्ति धेनवः । श्रुस्तमर्वन्त श्राशवो ऽस्तं नित्यासो वाजिन् इषं स्तोतृभ्य श्रा भेर १ सो श्रुग्नियों वसुर्गृणे सं यमायन्ति धेनवः । समर्वन्तो रघुद्रुवः सं सुंजातासः सूर्य इषं स्तोतृभ्य श्रा भेर २ श्रुग्निर्हि वाजिनं विशे ददीति विश्वचेषिः । श्रुग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो यति वार्यः मिषं स्तोतृभ्य श्रा भेर ३ श्रा ते श्रग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम् । यद्ध स्या ते पनीयसी समिद् दीदयिति द्यवी षं स्तोतृभ्य श्रा भेर ४ श्रा ते श्रग्न श्रुचा हुविः शुक्रस्य शोचिषस्पते । सुश्चन्द्व दस्म विश्पते हञ्यवाट् तुभ्यं हूयत् इषं स्तोतृभ्य श्रा भेर ४ प्रो त्ये श्रुग्नयोऽग्निषु विश्वं पुष्यन्ति वार्यम् । ते हिन्वरे त ईन्वरे त ईष्ययन्त्यानुष गिषं स्तोतृभ्य ग्रा भेर ६

तव् त्ये ग्रेग्ने ग्रुचंयो महि बाधन्त वाजिनेः।
ये पत्विभिः शुफानां वृजा भुरन्त गोना मिर्ष स्तोतृभ्य ग्रा भेर ७ नवां नो ग्रग्न ग्रा भेर स्तोतृभ्येः सुित्तितिरिषेः।
ते स्याम् य ग्रानृचु स्त्वादूतास्रो दमेदम् इषं स्तोतृभ्य ग्रा भेर ५ उभे सुश्चन्द्र सर्पिषो दवीं श्रीणीष ग्रासिनं।
उतो न उत् पुंपूर्या उक्थेषुं शवसस्पत् इषं स्तोतृभ्य ग्रा भेर ६
एवाँ ग्रुग्निमंजुर्यम् गींभिर्युज्ञेभिरानुषक्।
दधदस्मे सुवीर्यमुत त्यदाश्वश्वय मिषं स्तोतृभ्य ग्रा भेर १०

#### (७) सप्तमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेय इष त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चामन्ष्टुप्, (१०) दशम्याश्च पङ्किश्छन्दसी

सर्वायः सं वीः सम्यञ्ज मिषं स्तोमी चाग्नयै। वर्षिष्ठाय चितीना मुर्जी नप्त्रे सहस्वते १ कुत्री चिद् यस्य समृतौ रएवा नरी नृषदेने । त्र्यहेन्तश्चिद् यमिन्धते संजनयेन्ति जन्तवेः २ सः यदिषो वनमिहे सं हव्या मानुषागाम्। उत द्युमस्य शर्वस त्रातस्य रश्मिमा देदे ३ स स्मी कृशोति केतुमा नक्तं चिद्वर ग्रा सते। पावको यद् वनस्पतीन् प्र स्मा मिनात्यजरः ४ ग्रवं स्म यस्य वेषेगे स्वेदं पृथिषु जुह्नति । ग्रुभीमह् स्वजैन्यं भूमा पृष्ठेवं रुरुहः ५ यं मर्त्यः पुरुस्पृहं विदद् विश्वस्य धार्यसे । प्र स्वादेनं इंपतूना मस्तेतातिं चिदायवे ६ स हि ष्मा धन्वा चितुं दाता न दात्या पुशः। हिरिश्मश्रः श्चिद नृभ्रिनिभृष्टतिविषिः ७ शुचिः ष्म यस्मा स्रित्रिवत् प्र स्वधितीव रीयते । सुषूरसूत माता क्रागा यदीनुशे भर्गम् 🖒 \_ स्रा यस्ते सर्पिरास्ते ऽग्ने शमस्ति धार्यसे। ऐषुं द्युम्नमुत श्रव त्रा चित्तं मर्त्येषु धाः ६

इति चिन्<u>म</u>न्युम् ध्रि<u>ज</u>स्त्वादि<u>त</u>मा पृशुं देदे । त्रादि<u>ग्</u>ने त्रपृ<u>ं</u>णतो ऽत्रिः सासह्याद् दस्यू <u>निषः</u> सासह्यान्नचफढॄन् १०

#### (८) श्रष्टमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेय इष त्रृषिः । त्रप्रिर्देवता । जगती छन्दः त्वामीय त्रुतायवः समीधिरे प्रतं प्रतासी ऊतये सहस्कृत। पुरुश्चन्द्रं येजतं विश्वधीयसं दम्नसं गृहपेतिं वरेरयम् १ -त्वामेग्ने स्रतिथिं पूर्व्यं विशेः शोचिष्कैशं गृहपेतिं नि षेदिरे । बृहत्केतुं पुरुरूपं धनुस्पृतं सुशर्माणं स्ववंसं जरद्विषंम् २ \_ त्वामंग्रे मानुषीरीळते विशो होत्राविदं विविचिं र<u>ब</u>धार्तमम् । ग्हा सन्तं स्भग विश्वदंशतं तुविष्वणसं सुयजं घृत्श्रियंम् ३ त्वामीग्ने धर्णिसं विश्वधी व्यं गीभिर्गृगन्तो नम्सोपे सेदिम । स नौ जुषस्व समिधानो ग्रीङ्गरो देवो मर्तस्य युशसौ सुदीतिभिः ४ त्वमीमे पुरुरूपौ विशेविशे वयौ दधासि प्रतथी पुरुष्टत । पुरूरयन्ना सहसा वि रजिस त्विषः सा तै तित्विषागस्य नाध्षे ४ \_ त्वामेग्ने समिधानं येविष्ठच देवा दूतं चेक्रिरे हव्यवाहेनम् । उरुजयसं घृतयौनिमाहुतं त्वेषं चत्तुर्दिधरे चोद्यन्मति ६ त्वामेग्ने प्रदिव् ग्राहुतं घृतैः सुम्रायवेः सुष्मिधा समीधिरे । स वाव्धान ग्रोषंधीभिरु चितोई ऽभि जयांसि पार्थिवा वि तिष्ठसे ७ इति तृतीयोष्टकः

ग्रथ चतुर्थोऽष्टकः । प्रथमोऽध्यायः । व० १ ।१३

### (६) नवमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो गय ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-४, ६) प्रथमादिचतुर्ऋचां षष्ठ्याश्चानुष्टुप्, (४,७) पञ्चमीसप्तम्योश्च पङ्किश्छन्दसी त्वामीग्ने ह्विष्मीन्तो देवं मर्तास ईळते । मन्ये त्वा जातवेदसं स ह्व्या विद्यानुषक् १

स्रिं युज्ञास्थ्ररिन्त यं सं वाजिसः श्रवस्यवः २ उत स्म यं शिशुं यथा नवं जिनिष्टारणी । धर्तारं मानुषीणां विशाम्प्रिं स्विध्वरम् ३ उत स्म दुर्गृभीयसे पुत्रो न ह्वार्याणीम् । पुरू यो दग्धासि वना ऽग्ने पृशुर्न यवसे ४ स्रधं स्म यस्यार्चर्यः सम्यक् संयन्ति धूमिनः । यदीमहं त्रितो दिव्यु पृ ध्मातेव धर्मित शिशीते ध्मातरी यथा ४ तवाहमंग्र ऊतिभि मित्रस्यं च प्रशस्तिभः । देषोयुतो न दुरिता तुर्याम् मर्त्यानाम् ६ तं नौ स्रग्ने स्रभी नरौ र्यिं सहस्व स्ना भरं । स चैपयत् स पौषयद् भुवद् वाजिस्य सात्यं उतिधि पृत्सु नौ वृधे ७

### (१०) दशमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो गय ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-३, ४-६) प्रथमादितृचस्य पञ्चमीषष्ठचोर्ऋग्चोश्चानुष्टुप् (४, ७) चतुर्थीसप्तम्योश्च पङ्किश्छन्दसी त्र्रम् त्रोजिष्टमा भेर द्युम्नम्स्मभ्येमधिगो। प्र नौ राया परीगसा रित्स वाजीय पन्थीम् १ त्वं नौ स्रग्ने स्रद्भुत क्रत्वा दर्चस्य मुंहनी। त्वे ग्रस्यर्भारुहत् क्रागा मित्रो न यज्ञियः २ त्वं नौ ग्रम एषां गर्य पृष्टिं चे वर्धय। ये स्तोमेंभिः प्र सूरयो नरी मुघान्यनिशः ३ ये स्रीग्ने चन्द्र ते गिर्रः शम्भन्त्यश्वराधसः । शुष्मेभिः शष्मिणो नरो दिवश्चिद् येषां बृहत् सुंकीर्तिबोधित त्मनां ४ तव त्ये ग्रीग्रे ग्रर्चयो भ्राजन्तो यन्ति धृष्ण्या। परिज्मानो न विद्युतः स्वानो रथो न विजयुः ५ नू नौ स्रग्न ऊतयै सबाधंसश्च रातयै। ग्रस्माकांसश्च सूरयो विश्वा ग्राशांस्तरीषर्णि ६ त्वं नौ स्रग्ने स्रङ्गिरः स्तुतः स्तर्वान् स्रा भेर । होतर्विभ्वासह रियं स्तोतृभ्यः स्तर्वसे च न उतिर्धि पृत्सु नौ वृधे ७

#### (११) एकादशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सुतम्भर ऋषिः । अग्निर्देवता । जगती छन्दः जनस्य गोपा श्रेजिनिष्टु जागृवि रुग्निः सुद्रचः सुविताय नव्यसे । घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद् वि भाति भरतेभ्यः शुचिः १ यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहित मृग्निं नरिस्त्रषधस्थे समीधिरे । इन्द्रेश देवेः सरश्ं स बृहिष् सीद्रिन्न होतां यज्ञथाय सुक्रतुः २ अस्मृष्टो जायसे मात्रोः शुचि मृन्द्रः क्विरुद्रतिष्ठो विवस्वतः । घृतेनं त्वावर्धयन्नग्न श्राहृत धूमस्ते केतुरंभवद् दिवि श्रितः ३ अग्निर्मो यज्ञमुपं वेतु साधुया ऽग्निं नरो वि भरन्ते गृहेगृहे । अग्निर्मूते यज्ञमुपं वेतु साधुया ऽग्निं वृणाना वृणते क्विक्रतम् ४ तुभ्येदमेग्ने मद्र्मत्तम् वच् स्तुभ्यं मनीषा इयमस्तु शं हृदे । त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीमृही रा पृणन्ति शर्वसा वर्धयनित च ४ त्वामिग्ने अङ्गिरसो गृहां हित मन्विवन्दिक्छिश्रयाणं वनैवने । स जायसे मृथ्यमानः सही मृहत् त्वामाहः सहससस्पुत्रमिङ्गरः ६

### (१२) द्वादशं सूक्तम्

(१-६) षड़चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सुतम्भर मृषिः । म्रियदेवता । त्रिष्टुप् छन्दः प्राग्नये बृह्ते युज्ञियाय ऋतस्य वृष्णे म्रस्राराय मन्मे । घृतं न यज्ञ म्रास्येई सुपूतं गिरं भरे वृष्णायं प्रतीचीम् १ ऋतं चिकित्व ऋतमिद्यिकिद्धयृ तस्य धारा म्रनुं तृन्धि पूर्वाः । नाहं यातुं सहंसा न द्वयेनं ऋतं संपाम्यरुषस्य वृष्णः २ कयां नो म्रम्न ऋत्यंवृतेन भुवो नवेदा उचर्थस्य नव्यः । वेदां मे देव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पितं सिन्तुर्स्य रायः ३ के ते म्रम्ने छिपवे बन्धनासः के पायवः सिनषन्त द्युमन्तः । के धासिमंग्ने म्रनृतस्य पान्ति क म्रासंतो वचंसः सन्ति गोपाः ४ सर्वायस्ते विषुणा म्रम्न एते श्विवासः सन्तो म्रिश्वा म्रभूवन् । म्रधूर्षत स्वयमेते वचौभि र्मृजूयते वृज्ञिनानि ब्रुवन्तः ५ यस्ते म्रमे यज्ञमीहं ऋतं स पौत्यरुषस्य वृष्णः । तस्य चयंः पृथुरा साधुरेतु प्रसर्ह्णाणस्य नहुषस्य शेषः ६

#### (१३) त्रयोदशं सूक्तम्

(१-६) षड्डस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सुतम्भर त्रृषिः । ग्रिग्नर्देवता । गायत्री छन्दः ग्रयंन्तस्त्वा हवाम्हे ऽर्चन्तः सिमिधीमिहि । ग्रिग्ने ग्रयंन्त ऊतये १ ग्राग्नेः स्तोमं मनामहे सिधम् द्य दिविस्पृशः । देवस्य द्रविग्रस्यवः २ ग्रिग्निं पत्ते होता यो मानुंषेष्वा । स येद्वद् दैव्यं जनम् ३ त्वमीग्ने सप्रथी ग्रिस् जुष्टो होता वरेगयः । त्वयी यृज्ञं वि तेन्वते ४ त्वामीग्ने वाजसातेम्ं विप्रा वर्धन्ति सुष्टुंतम् । स नौ रास्व सुवीर्यम् ४ ग्रिग्ने नेमिर्रा इव देवाँस्त्वं पर्भिर्मेस । ग्रा राधिश्चत्रमृञ्जसे ६

# (१४) चतुर्दशं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सुतम्भर ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री छन्द अग्निं स्तोमेन बोधय समिधानो अमेर्त्यम् । हुव्या देवेषुं नो दधत् १ तमेध्वरेष्वीळते देवं मर्ता अमेर्त्यम् । यजिष्ठं मार्नुषे जर्ने २ तं हि शर्श्वन्त ईळेते स्तुचा देवं घृतश्चतां । अग्निं हुव्याय वोळहेवे ३ अग्निं अग्निं अरोचत घन् दस्यूञ्ज्योतिषा तमेः । अविन्दद् गा अपः स्वः ४ अग्निं मीळेन्यं किवं घृतपृष्ठं सपर्यत । वेतुं मे शृणवृद्धवेम् अ अग्निं घृतेनं वावृधुः स्तोमेभिर्विश्चचेषिणम् । स्वाधीभिर्वचस्युभिः ६ द्वितीयोऽनुवाकः

। सू० १४ ।३२

# (१४) पञ्चदशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो धरुग त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र वेधसे क्वये वेद्याय गिरं भरे युशसे पूर्वाये।

घृतप्रसत्तो ग्रसुरः सुशेवो रायो धर्ता धरुणो वस्वो ग्रिगः १

ग्रुतेन त्रुतं धरुणं धारयन्त युशस्य शाके परमे व्योमन्।

दिवो धर्मन् धरुणे सेदुषो नृ ज्ञातेरजाताँ ग्रिभि ये नेनु चुः २

ग्रंहोयुर्वस्तन्वस्तन्वते वि वयो मृहद् दुष्टरं पूर्व्याये।

स संवतो नर्वजातस्तुतुर्यात् सिंहं न क्रुद्धमृभितः परि ष्ठः ३

मातेव यद् भरेसे पप्रथानो जनजनं धार्यसे चर्चसे च।

वयौवयो जर<u>से</u> यद् दर्धानः प<u>रि</u> त्मना विषुरूपो जिगासि ४ वाजो नु ते शर्वसस्<u>पा</u>त्वन्ते मुरुं दोर्घ <u>ध</u>रुणं देव <u>रा</u>यः । पुदं न तायुर्गुहा दर्धानो मुहो <u>रा</u>ये <u>चितयु</u>न्नित्रिमस्पः ४

# (१६) षोडशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्यस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः पूरुर्त्मृषिः । अग्निर्देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्मृचामनुष्टुप् , (४) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दसी बृहद् वयो हि भानवे ऽचा देवायाग्नये । यं इंमृत्रं न प्रशेस्तिभि मंतांसो दिधरे पुरः १ स हि द्युभिर्जनीनां होता दर्चस्य बाह्नोः । वि हुव्यमृग्निरीनुष ग्भगो न वार्रमृगवति २ अस्य स्तोमे मृघोनेः सुरूये वृद्धशोचिषः । विश्वा यस्मिन् तुविष्विण् सम्यें शुष्ममाद्धुः ३ अधा ह्यंग्न एषां सुवीर्यस्य मृंहनां । तिमद् यह्नं न रोदसी परि अवी बभूवतुः ४ नू न एहि वार्य मग्ने गृणान आ भर । ये वृयं ये चे सूर्यः स्विस्त धामहे सचो तैधि पृत्सु नी वृधे ४

# (१७) सप्तदशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्यस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः पूरुर्मृषिः । स्रग्निर्देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्मृचामनुष्टुप् , (४) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दसी स्रा युज्ञैदेव मर्त्यं इत्था तव्यासमूतये । स्र्राग्नं कृते स्वध्वरे पूरुरीळीतावेसे १ स्रस्य हि स्वयंशस्तर स्रासा विधर्मृन् मन्यसे । तं नाकं चित्रशौचिषं मृन्द्रं पूरो मेनीषयां २ स्रस्य वासा उ स्रचिषा य स्रायुंक्त तुजा गिरा । दिवो न यस्य रेतसा बृहच्छोचेन्त्यर्चयः ३ स्रस्य क्रत्वा विचेतसो दुस्मस्य वसु रथ स्रा । स्रधा विश्वासु हव्यो ऽग्निर्विच्च प्र शस्यते ४ नू न इद्धि वार्यं मासा संचन्त सूर्यः ।

# ऊर्जो नपाद्भिष्टंये पाहि शिग्ध स्वस्तयं उतैधि पृतसु नौ वृधे ४

[Rik Veda]

# (१८) ग्रष्टादशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मृक्तवाहा स्रात्रेयो द्वित सृषिः । स्रिग्नर्देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्सृचामनुष्टुप् , (४) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दसी प्रात्रिग्नः पुरुप्रियो विशः स्तेवेतातिथिः । विश्वानि यो स्रमेत्यों हुव्या मर्तेषु रग्यंति १ द्वितायं मृक्तवाहसे स्वस्य दर्चस्य मृंहनां । इन्दुं स धेत्त स्रानुषक स्तोता चित् ते स्रमर्त्य २ तं वो दीर्घायुशोचिषं गिरा हुवे मृघोनाम् । स्रिग्धे येषां रथो व्यंश्वदावृज्ञीयंते ३ चित्रा वा येषु दीर्धित रासज्ञुक्था पान्ति ये । स्तीर्णं बृहिः स्वंग्रे श्रवांसि दिधरे परि ४ ये में पञ्चाशतं दुदु रश्वांनां स्थस्तुति । द्युमदेग्ने मृह् श्रवौ बृहत् कृधि मृघोनां नृवदंमृत नृणाम् ४

#### (१६) एकोनविंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्यस्य सूक्तस्यात्रयो विवर्ज्ञृषिः । अग्निर्देवता । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्ज्ञृचोर्गायत्री, (३-४) तृतीयाचतुर्थ्योरनुष्टुप्, (४) पञ्चम्याश्च विराङ्रूपा छन्दांसि अप्रयंवृस्थाः प्र जायन्ते प्र वृत्वेर्वृत्विश्चिकेत । उपस्थे मातुर्वि चष्टे १ जुहुरे वि चितयन्तो ऽनिमिषं नृम्णं पोन्ति । आ दृळहां पुरं विविशुः २ आ श्वेत्रेयस्य जन्तवो द्युमद् वर्धन्त कृष्टयः । निष्कग्नीवो बृहदुंक्थ एना मध्वा न वर्ण्यान्यः ३ प्रियं दुग्धं न काम्य मजीमि जाम्योः सर्चा । घुमों न वार्जज्ञरो ऽदेब्धः शर्श्वतो दर्भः ४ क्रीळेन् नो रश्म आ भुवः सं भस्मना वायुना विविदानः । ता अस्य सन् धृषज्ञो न तिग्माः सुसंशिता वृद्यो वद्यास्थाः ४

#### (२०) विंशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयाः प्रयस्वन्त त्रृषयः । त्रग्निर्देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्यानुष्टुप् , (४) चतुर्थ्या त्रृचश्च पङ्किश्छन्दसी

यमंग्ने वाजसातम् त्वं चिन् मन्यंसे र्यिम् । तं नी गीर्भः श्रवाय्यं देव्त्रा पेनया युजेम् १ ये श्रेग्ने नेरयंन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । श्रप् द्वेषो श्रप् ह्वरो उन्यवंतस्य सिश्चरे २ होतारं त्वा वृगीम्हे उग्ने दर्ज्ञस्य सार्धनम् । युज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयंस्वन्तो हवामहे ३ इत्था यथां त ऊतये सहंसावन् दिवेदिवे । राय श्रृतायं सुक्रतो गोभिः ष्याम सधमादी वीरैः स्याम सधमादः ४

### (२१) एकविंशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सस मृषिः । भ्रग्निर्देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्यानुष्टुप् , (४) चतुर्थ्या मृचश्च पङ्किश्ठन्दसी मृनुष्वत् त्वा नि धीमहि मनुष्वत् सिमधीमहि । भ्रम्ने मनुष्वदेङ्गिरो देवान् देवयते येज १ त्वं हि मानुषे जने उम्ने सुप्रीत इध्यसे । सूर्चस्त्वा यन्त्यानुषक् सुजात सिपरासुते २ त्वां विश्वे सुजोषसो देवासो दूतमंक्रत । सप्यन्तिस्त्वा कवे युज्ञेषु देवमीळते ३ देवं वो देवयुज्यया ऽग्निमीळीत मर्त्यः । समिद्धः शुक्र दीदिह्य तस्य योनिमासेदः ४

#### (२२) द्वाविंशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो विश्वसामा त्रृषिः । त्रिग्निदेवता । (१-३) प्रथमादितृचस्यानुष्टुप् , (४) चतुर्थ्या त्रृचश्च पङ्किश्छन्दसी प्र विश्वसामन्नित्रव दर्चा पावकशौचिषे । यो त्र्रिध्वरेष्वीडचो होता मुन्द्रतमो विशि १ न्यशृंग्निं जातवेदसं दर्धाता देवमृत्विजीम् । प्र यज्ञ एत्वानुष गृद्या देवव्यंचस्तमः २

चिकित्विन्मेनसं त्वा देवं मर्तास ऊतये। वरेगयस्य तेऽवस इयानासौ ग्रमन्महि ३ ग्रग्ने चिकिद्धयर्थस्य ने इदं वर्चः सहस्य। तं त्वौ सुशिप्र दंपते स्तोमैर्वर्धन्त्यत्रयो गीर्भः शृम्भन्त्यत्रयः ४

### (२३) त्रयोविंशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो विश्वर्चर्षणिर्द्युम्न सृषिः । स्रिग्निर्देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्यानुष्टुप्, (४) चतुर्थ्या सृचश्च पङ्किश्छन्दसी स्रि<u>मे</u> सहेन्तमा भेर द्युम्नस्ये प्रासहो रियम् । विश्वा यश्चर्ष्णीरभ्यार्चे सा वाजेषु सासहेत् १ तमेग्ने पृतनाषहे रियं सहस्व स्रा भेर ।

त्वं हि सत्यो अद्भुतो दाता वार्जस्य गोमतः २ विश्वे हि त्वां सजोषंसो जनांसो वृक्तबंहिषः। होतारं सद्मसु प्रियं व्यन्ति वार्यां पुरु ३ स हि ष्मां विश्वचंषिण रिभमाति सही दुधे।

स्राप्त प्रविवयाण रामना<u>त</u> सहा <u>प्</u>या । स्राप्त प्रविचया रेवर्नः शुक्र दीदिहि द्युमत् पविक दीदिहि ४

# (२४) चतुर्विंशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्य बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुविप्रबन्धुश्च गौपायना लौपायना वा क्रमेगार्षयः । ग्राग्नर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः ग्रा<u>ग्ने</u> त्वं <u>नो</u> ग्रन्तम <u>उ</u>त <u>त्रा</u>ता शावो भेवा वर्रूथ्यः १ वर्सुरग्निर्वस्रश्रवा ग्रच्छां निच्च द्युमत्तमं रियं दाः १ २ स नौ बोधि श्रुधी हर्वमुरुष्या गौ ग्रघायतः समस्मात् ३ तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नायं नूनमीमहे सर्खिभ्यः २ ४

# (२४) पञ्चविंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेया वसूयव ऋषयः । ऋग्निर्देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः अच्छा वो ऋग्निमवसे देवं गासि स नो वसीः । रासित् पुत्र ऋृष्या मृतावी पर्षति द्विषः १ स हि सत्यो यं पूर्वे चिद् देवासिश्चद् यमीधिरे ।

होतारं मृन्द्रजिह्नमित् सुंदीतिभिर्विभावंसुम् २ स नी धीती वरिष्ठया श्रेष्ठंया च सुमृत्या। ग्रिग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेगय ३ ग्रिग्ने र्वेवष्ठं राजत्य ग्रिमंतिष्वाविशन्। ग्रिग्ने हिन्य वाहेनो ऽग्निं धीभिः संपर्यत ४ ग्रिग्ने र्विश्वेवस्तमं तुविश्वेद्धार्गमृत्तमम्। ग्रित्ने श्राव्यत्पतिं पुत्रं देदाति दाशुषे ५ ग्रिग्ने राविष्ठं तद्मये वृहदंची विभावसो। महिषीव त्वद् रिय स्त्वद् वाजा उदीरते ७ तवं द्युमन्ती ग्रुच्यो ग्रावेवोच्यते बृहत्। उतो ते तन्यतुर्यथा स्वानो ग्रेतं त्मनी दिवः ६ एवाँ ग्रिग्ने वेसूयवेः सहसानं वेवन्दिम। स नो विश्वा ग्रित्ने द्विषः पर्षन्नावेवं सुक्रतुः ६

#### (२६) षड्वंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेया वसूयव त्रृषयः । (१-८) प्रथमाद्यष्टर्चामग्निः, (६) नवम्याश्च लिङ्गोक्ता देवताः । गायत्री छन्दः

त्रप्ते पावक <u>रो</u>चिषां मुन्द्रयां देव जिह्नयां। त्रा देवान् विह्न यि विह्न यि तं त्वां घृतस्त्रवीमहे चित्रंभानो स्वर्दृशंम्। देवाँ त्रा वित्रयं वह २ वितिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं सिमधीमिह। त्राग्ने बृहन्तंमध्वरे ३ त्राग्ने विश्वेभिरा गेहि देवेभिर्ह्वव्यत्तिये। होतारं त्वा वृणीमहे ४ यजमानाय सुन्वत त्राग्ने सुवीर्यं वह। देवेरा सित्स ब्रहिषि ५ सिमधानः सहस्रजि दग्ने धर्माणि पुष्यसि। देवानां दूत उक्थ्यः ६ न्यर्ंग्निं जातवेदसं होत्रवाहं यिवष्ठयम्। दधाता देवमृत्विजेम् ७ प्रयुत्त एत्वानुष गुद्या देवव्यचस्तमः। स्तृणीत ब्रहिरासदे ६ एदं मुरुतो त्रुश्चिनां मित्रः सीदन्तु वर्रुणः। देवासः सर्वया विशा ६

(२७) सप्तविंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य त्रैवृष्णस्त्रयरणः पौरुकुत्स्यस्त्रसदस्युर्भारतोऽश्चमेधश्च राजानो भोमौऽत्रिर्वा ऋषिः । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चामग्निः, (६) षष्ठचाश्चेन्द्राग्नी देवते । (१-३) प्रथमतृचस्य त्रिष्ठुप् , (४-६) द्वितीयतृचस्य चानुष्ठुप् छन्दसी अनेस्वन्ता सत्पेतिर्मामहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मुघोनेः । त्रैवृष्णो अग्ने दुशभिः सहस्रै वैश्वानर त्र्यरुणश्चिकेत १ यो मे शता चे विंशातिं च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा दर्दाति । वैश्वानर सुष्ठुतो वावृधानो ऽग्ने यच्छ त्र्यरुणाय शर्म २ एवा ते अग्ने सुमृतिं चेकानो नविष्ठाय नवृमं त्रसद्स्यः । यो मे गिरेस्तुविजातस्य पूर्वी युक्तेनाभि त्र्यरुणो गृणाति ३ यो म इति प्रवोच त्यश्चमधाय सूरये । दद्वा सिनं यते दद्रन्मेधामृतायते ४ यस्य मा पर्षाः शत मुद्धर्षयंन्त्युच्चराः । अश्वमेधस्य दानाः सोमा इव त्र्याशिरः ५ इन्द्राग्नी शत्वदावन्य श्वमेधे सुवीर्यम् । चत्रं धारयतं बृहद् द्विव सूर्यमिवाजरम् ६

#### (२८) ग्रष्टाविंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयी विश्ववारा ऋषिका । ऋग्निर्देवता । (१, ३) प्रथमर्चस्तृतीयायाश्च त्रिष्टुप्, (२) द्वितीयाया जगती, (४) चतुर्थ्या ऋनुष्टुप्, (४-६) पञ्चमीषष्ठचोश्च गायत्री छन्दांसि

समिद्धो <u>अ</u>ग्निर्दिव शोचिरेश्रेत् प्रत्यङ्डुषसुर्विया वि भीति । एति प्राची विश्ववारा नमी भिर्देवाँ ईळाना ह्विषा घृताची १ सिम्ध्यमानो अमृतस्य राजिस ह्विष्कृगवन्तं सचसे स्वस्तये । विश्वं स धते द्रविणं यिमन्वे स्यातिथ्यमेग्ने नि चे धत इत् पुरः २ अग्ने शर्धं महते सौभंगाय तवं द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु । सं जास्पत्यं सुयम्मा कृंगुष्व शत्रूयताम्भि तिष्ठा महांसि ३ सिमद्धस्य प्रमहसो ऽग्ने वन्दे तव श्रियंम् । वृष्भो द्युम्नवाँ असि समध्वरेष्विध्यसे ४ सिमद्धो अग्न आहत देवान् यीच्च स्वध्वर । त्वं हि हंव्यवाळिस अन्त्र जीहोता दुवस्यताऽ ग्निं प्रयत्येध्वरे । वृग्निध्वं हंव्यवाहिनम् ६

# (२६) एकोनत्रिंशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यो गौरिवीतिर्ऋषः । इन्द्रो देवता, तत्रापि (६) नवम्या ऋचः प्रथमपादस्योशना वा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः त्र्यर्यमा मनुषो देवताता त्री रीचना दिव्या धारयन्त । त्र्यचिन्त त्वा मुरुतः पूतदे<u>चा</u> स्त्वमेषामृषिरिन्द्रा<u>सि</u> धीरः १ त्रम् यदी मुरुती मन्दसान मार्चिन्नन्द्रं प<u>ि</u>पवांसं सुतस्य । त्रादेत वर्जम्भि यदिहं हा न्रुपो यह्नीरसृजत् सर्तवा उ<sup>1</sup> २ उत ब्रह्माणो मरुतो मे ग्रस्ये न्द्रः सोमस्य सुष्तस्य पेयाः । तद्धि हुव्यं मनुषे गा ऋविन्दा दहुन्नहिं पिपवाँ इन्द्री ऋस्य ३ त्राद् रोदंसी वितुरं विष्कंभायत् संविव्यानश्चिद् भियसे मृगं केः। जिर्गर्तिमिन्द्री ग्रपुजर्गुरागः प्रति श्वसन्तमवे दानुवं हेन् ४ ग्रध क्रत्वी मघवन् तुभ्यं देवा ग्रन् विश्वे ग्रददुः सोमुपेयम् । यत् सूर्यस्य हुरितः पर्तन्तीः पुरः स्तीरुपरा एतेशे कः ४ नव यदस्य नवृतिं चे भोगान् त्साकं वजे्रण मुघवां विवृश्चत्। त्र्<u>यर्च</u>न्तीन्द्रं मुरुतः <u>स</u>धस्<u>थे</u> त्रेष्टंभेनु वर्चसा बाधतु द्याम् ६ सखा सर्व्ये ग्रपचत् तूर्यमुग्नि रस्य क्रत्वी महिषा त्री शतानि । त्री साकिमन्द्रो मनुषः सरसि सुतं इंपेबद् वृत्रहत्यीय सोमेम् ७ त्री यच्छता मंहिषागामघो मा स्त्री सरांसि मुघवां सोम्यापाः । कारं न विश्वे ग्रह्मन्त देवा भरमिन्द्रीय यदिहं जघाने ५ उशना यत् सहस्यैईरयति गृहमिन्द्र जूज्वानेभिरश्वैः । वन्वानो अत्र सरर्थ ययाथ कुत्सेन देवैरवनोर्ह शुष्णीम् ६ प्रान्यञ्चक्रमेवृहः सूर्यस्य कुत्सीयान्यद् वरिवो यातेवेऽकः । <u>अनासो</u> दस्यूँरम्गो व्धेन नि दुर्योग अविगङ म्ध्रवीचः १० स्तोमसिस्त्वा गौरिवीतेरवर्ध न्नरेन्धयो वैदथिनाय पिप्रुम्। त्र्या त्वामृजिश्वां सरव्यायं चक्रे पर्चन् पक्तीरपिंबः सोमेमस्य ११ नवंग्वासः सृतसीमास इन्द्रं दर्शग्वासो ऋभ्येर्चन्त्यर्कैः । गर्व्यं चिदुर्वमीपधानेवन्तं तं चिन्नरेः शशमाना ग्रपं वन् १२ कथो नु ते परि चराणि विद्वान् वीर्या मघवन् या चकर्थ । या चो नु नव्यां कृगवंः शविष्ठ प्रेदु ता ते विदर्थेषु ब्रवाम १३

एता विश्वी चकृवाँ ईन्द्र भूर्य पेरीतो जनुषी वीर्येग । या चिन्नु विजिन् कृगवौ दधृष्वान् न ते वर्ता तिविष्या ग्रस्ति तस्यीः १४ इन्द्र ब्रह्म क्रियमीगा जुषस्व या ते शिवष्ट नव्या ग्रक्म । वस्त्रैव भुद्रा सुकृता वसूयू रथं न धीरः स्वपी ग्रतन्नम् १४

#### (३०) त्रिंशं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो वभुर्ऋषः । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चामिन्द्रः, (१२-१५) द्वादश्यादिचतसृराञ्च ऋराञ्चयेन्द्रौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

क्वर्रस्य वीरः को ग्रपश्यदिन्द्रं सुखर्थमीयमानुं हरिभ्याम्। यो राया वृजी सुतसौमिमच्छन् तदोको गन्ती पुरुहूत ऊती १ त्र्यवीचचत्तं पदमस्य सस्व<u>र</u>ुगं निधातुरन्वीय<u>मि</u>च्छन् । त्रपृंच्छम्न्याँ <u>उ</u>त ते मं त्राहु रिन्द्रं नरी बुबुधाना त्र्रशेम २ प्र नु व्यं सुते या ते कृतानी न्द्र ब्रवीम् यानि नो जुजीषः । वेद्दविद्वाञ्छ्रगर्वेच विद्वान् वहितुऽयं मुघवा सर्वसेनः ३ स्थिरं मर्नश्चकृषे जात ईन्द्र वेषीदेकौ युधये भूर्यसश्चित्। ग्रश्मनिं <u>चि</u>च्छवसा दिद्युतो वि <u>वि</u>दो गवीमूर्वमुस्त्रियीगाम् ४ पुरो यत् त्वं परम ऋाजनिष्ठाः परावति श्रुत्यं नाम् बिभ्रत्। त्र्यतिश्चिदिन्द्रीदभयन्त देवा विश्वी त्र्रपो त्रीजयद् दासपेतीः ४ त्भ्येद्तेते मुरुतः सुशेवा ग्रर्चन्त्यर्कं सुन्वन्त्यन्धः । त्र्यहिमोहानम्प त्र्याशयानुं प्र मायाभिमायिनं स<u>च</u>दिन्द्रः ६ वि षू मृधौ जनुषा दानुमिन्व न्नहुन् गर्वा मघवन् त्संचकानः । त्रत्रत्री <u>दासस्य नर्मुचेः शिरो य दर्वर्तयो</u> मनेवे <u>गात्मि</u>च्छन् ७ युजं हि मामकृथा ग्रादिदिन्द्र शिरौ दासस्य नमुचेर्मथायन्। ग्रश्मनिं चित् स्वर्यं वर्तमानं प्र चिक्रयेव रोदेसी मरुद्भ्यः ५ स्त्रियो हि दास ग्रायुधानि चक्रे किं मा करन्नबला ग्रस्य सेनाः। ग्रन्तर्ह्यारूयंदुभे ग्रस्य धेने ग्रथोप प्रैद् युधये दस्युमिन्द्रः ह समत्र गावोऽभितोऽनवन्ते हेर्ह वृत्सैर्वियुता यदासंन्। सं ता इन्द्रौ ग्रसृजदस्य शाकै र्यदीं सोमिसः सुष्ता ग्रमेन्दन् १० यदीं सोमा बुभुधूता ग्रमन्द न्नरौरवीद् वृष्भः सादनेषु ।

पुरंदरः पंपिवाँ इन्द्री अस्य पुनर्गवीमददादुस्त्रियोगाम् ११ भद्रमिदं रुशमी अग्ने अक्रन् गर्वी चत्वारि दर्दतः सहस्री। अग्र्णंचयस्य प्रयंता मुघानि प्रत्यंग्रभीष्म नृतंमस्य नृगाम् १२ सुपेशेसं मार्व सृजन्त्यस्तं गर्वा सहस्री रुशमीसो अग्ने। तीवा इन्द्रमममन्दुः सुतासो ऽक्तोर्व्येष्टौ परितक्म्यायाः १३ अगैच्छत् सा रात्री परितक्म्या याँ त्रृणंचये राजीन रुशमीनाम्। अत्यो न वाजी रघुरज्यमीनो बुभुश्चत्वार्यसनत् सहस्रा १४ चर्तुःसहस्र्वं गर्व्यस्य पृक्षः प्रत्यंग्रभीष्म रुशमेष्वग्ने। घर्मिश्चत् तृप्तः पृवृजे य आसी दयस्मयस्तम्वादीम् विप्रीः १४

# (३१) एकत्रिंशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेय ग्रवस्युर्त्मृषिः । (१-७, ८, १०-१३) प्रथमादिसप्तर्चामष्टम्याः प्रथमद्वितीयपादयोर्दशम्यादिचतसृगाञ्चेन्द्रः (८) ग्रष्टम्यास्तृतीयपादस्येन्द्रः कुत्सो वा, चतुर्थपादस्येन्द्र उशना वा, (६)

नवम्याश्चेन्द्राकृत्सौ देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्<u>द्रो</u> रथाय प्रवर्त कृणोति यम्ध्यस्थान्मघवा वाज्यन्तम् । यूथेव पृक्षो व्युनोति गोपा ग्रिष्टो याति प्रथमः सिषासन् १ ग्रा प्र द्रव हरिवो मा वि वेनः पिश्निङ्गराते ग्रुभि नः सचस्व । नृहि त्विदेन्द्र वस्यो ग्रुन्यदस्त्ये मेनाँश्चिजनिवतश्चकर्थ २ उद्यत् सहः सहंस् ग्राजीनष्ट देदिष्ट इन्द्रं इन्द्रियाणि विश्वां । प्राचीदयत् सुदुषां वृत्वे ग्रुन्तः वि ज्योतिषा संववृत्वत् तमौऽवः ३ ग्रनवस्ते रथमश्चाय तन्तन् त्वष्टा वर्ज्ञं पुरुहूत द्युमन्तम् । बृह्याण् इन्द्रं मृहयन्तो ग्रुके रवर्धयृत्वहंये हन्तवा उ ४ वृष्णो यत् ते वृष्टेणो ग्रुकमर्चा निन्द्र ग्रावाणो ग्रदितिः स्रजोषाः । ग्रुनश्चासो ये प्वयोऽरथा इन्द्रेषिता ग्रुभ्यवर्तन्त दस्यून् ४ प्रते पूर्वाणि कर्रणानि वोचं प्र नूतेना मघवन् या चकर्थ । शक्तिवो यद् विभरा रोदंसी उभे जयेन्चपो मनेवे दानुचित्राः ६ तदिन्नु ते कर्रणं दस्म विप्रा ऽहिं यद् घन्नोजो ग्रुत्रामिमीथाः । शुष्णास्य चित् परि माया ग्रुगृभ्णाः प्रपित्वं यन्नप् दस्यूर्रसेधः ७ त्वम्पो यदेवे तुर्वशाया उरेमयः सुदुर्घाः पार ईन्द्र । उग्रमयात्मवेहो ह कुत्सं सं ह यद् वीमुशनारेन्त देवाः ६ इन्द्रीकुत्सा वहंमाना रथेना ऽऽ वामत्या ग्रिप कर्णे वहन्तु । निः षीमुद्धो धर्मथो निः षधस्थान् मृघोनो हृदो वरश्यस्तमांसि ६ वातंस्य युक्तान् त्सुयुर्जश्चिदश्चान् कृविश्चिदेषो ग्रजगन्नवृस्युः । विश्वे ते ग्रत्रं मुख्तः सखाय इन्द्र ब्रह्माणि तविषीमवर्धन् १० सूरश्चिद् रथं परितक्म्यायां पूर्वं करदुर्परं जूजुवांसंम् । भरं ह्यक्रमेतंशः सं रिणाति पुरो दर्धत् सनिष्यति क्रतुं नः ११ ग्रायं जेना ग्रिभचन्ने जगामे न्द्रः सखीयं सुतसीमिम्च्छन् । वद्रन् ग्रावाव वेदि इंभ्रयाते यस्यं जीरमध्वर्यव्श्चरंन्ति १२ ये चाकनेन्त चाकनेन्त नू ते मर्ता ग्रमृत मो ते ग्रंह ग्रारंन् । वाविध्य यज्यूँरुत तेषुं धेह्यो जो जनेषु येषुं ते स्यामं १३

# (३२) द्वात्रिंशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो गातुर्ऋषः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः त्रदर्द्रर<u>त्स</u>मसृजो वि खा<u>नि</u> त्वर्म<u>र्</u>णवान् बेद्वधानां ग्रेरम्णाः । मुहान्तिमिन्द्र पर्वतुं वि यद् वः सृजो वि धारा ग्रवं दानुवं हेन् १ त्वमुत्सौं त्रातुभिर्बद्धधानाँ त्र्यरेहु ऊधः पर्वतस्य विजन् । म्रहिं चिदुगु प्रयुतं शयनि जघन्वाँ ईन्द्र तिविषीमधत्थाः २ त्यस्यं चिन्महतो निर्मृगस्य वर्धर्जघान तर्विषीभिरिन्द्रंः । य एक इद्पेप्रतिर्मन्यमान ग्रादेस्मादन्यो ग्रजनिष्ट तव्यान् ३ त्यं चिदेषां स्वधया मदन्तं इंमुहो नपति स्वधं तमोगाम्। वृषेप्रभर्मा दानुवस्य भामुं वज्जेग वज्जी नि जैघानु शृष्णीम् ४ त्यं चिदस्य क्रतुंभिर्निषेत्तम मुर्मगौ विददिदेस्य मर्म । यदीं सुन्नत्र प्रभृता मदस्य युयुत्सन्तं तमीस हुम्यें धाः ४ त्यं चिदित्था केत्पयं शयानमसूर्ये तमीस वावृधानम् । तं चिन्मन्दानो वृष्भः स्तस्यो चैरिन्द्रौ स्रपुगूर्यो जघान ६ उद् यदिन्द्री महुते दनिवाय वधर्यमिष्ट सहो ग्रप्रतीतम्। यदीं वर्जस्य प्रभृतौ दुदाभु विश्वस्य जन्तोर्धमं चेकार ७ त्यं चिदर्णं मधुपं शयान मसिन्वं ववं मह्यादेदुग्रः ।

श्रुपार्दम्त्रं महता व्धेन् नि दुंर्योण श्रीवृग्णङ् मृध्रवीचम् क् को श्रस्य शुष्मं तिविषीं वरात एको धनी भरते श्रप्रतीतः । इमे चिदस्य जयंसो नु देवी इन्द्रस्योजसो भियसी जिहाते ६ न्यंस्मै देवी स्वधितिर्जिहीत इन्द्रीय गातुरुशतीव येमे । सं यदोजी युवते विश्वमाभि रन्ने स्वधाव्ने चितयो नमन्त १० एकं नु त्वा सत्पतिं पाञ्चजन्यं जातं शृंगोमि युशसं जनेषु । तं मे जगृभ्र श्राशसो निविष्ठं दोषा वस्तोर्हवमानास इन्द्रम् ११ एवा हि त्वामृतुथा यातयन्तं मुघा विप्रेभ्यो दर्दतं शृगोिम । किं ते ब्रह्मागो गृहते सर्वायो ये त्वाया निद्धः कामीमन्द्र १२

> द्वितीयोऽध्यायः । । व०१।२८ तृतीयोऽनुवाकः । सृ०३३ ४४

(३३) त्रयस्त्रिंशं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य प्राजापत्यः संवरग त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

महि मुहे तुवसे दीध्ये नृ निन्द्रियेत्था तुवसे ग्रतेव्यान्।
यो ग्रेस्मे सुमृतिं वार्जसातौ स्तुतो जने सम्यंश्चिकेते १
स त्वं ने इन्द्र धियसानो ग्रुकैं हरींगां वृष्ठन् योक्त्रेमश्रेः।
या इत्था मेघवृन्ननु जोषं वन्नौ ग्रुभि प्रार्यः सिन्ध जनीन् २
न ते ते इन्द्राभ्यर्श्स्मदृष्वा ऽयुक्तासो ग्रुबृह्मता यदसेन्।
तिष्ठा रथमधि तं वेजह्स्ता ऽऽर्िशमं देव यमसे स्वर्श्वः ३
पुरू यत् ते इन्द्र सन्त्युक्था गर्वे चकर्थोर्वरासु युध्येन्।
तत्वे सूर्याय चिदोकिस स्वे वृषा समत्सु दासस्य नामं चित् ४
वृयं ते ते इन्द्र ये च नरः शर्धो जज्ञाना याताश्च रथाः।
ग्रास्माञ्जगम्यादहिशुष्म सत्वा भगो न हव्यः प्रभृथेषु चारुः ४
पृण्वेरायमिन्द्र त्वे ह्योजी नृम्गानि च नृतमनो ग्रुमर्तः।
स न एनी वसवानो रियं दाः प्रार्यः स्तुषे तुविम्षस्य दानम् ६
एवा ने इन्द्रोतिभिरव पाहि गृंग्यतः शूर कारून्।

उत त्वचं दर्दतो वार्जसातौ पिप्रीहि मध्वः सुष्रुतस्य चारौः ७ उत त्ये मा पौरुकुत्स्यस्य सूरे स्त्रसर्दस्योर्हिर्णिनो रर्गणाः । वहन्तु मा दश श्येतांसो अस्य गैरिचितस्य क्रतुंभिर्नु संश्चे ५ उत त्ये मा मारुताश्चस्य शोणाः क्रत्वांमघासो विदर्थस्य गतौ । सहस्रां मे च्यवंतानो ददान आनूकम्यों वर्षुषे नार्चत् ६ उत त्ये मा ध्वन्यंस्य जुष्टां लच्म्गर्यंस्य सुरुचो यतांनाः । मृह्वा ग्रायः संवर्णस्य अष्टां वर्षुजं न गावः प्रयंता अपि ग्मन् १०

### (३४) चतुस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य प्राजापत्यः संवरग त्रुषिः । इन्द्रो देवता । (१-८) प्रथमाद्यष्टचां जगती (६) नवम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी त्र्यजीतशत्रुमजरा स्वेर्व त्यनु स्वधामिता दस्ममीयते । सुनोतेन पर्चत ब्रह्मवाहसे पुरुष्टताये प्रतुरं देधातन १ -त्र्या यः सोमेन जठरमपिप्रता ऽर्मन्दत मघवा मध्वो ग्रन्धंसः । यदीं मृगाय हन्तेवे मुहावेधः सहस्रीभृष्टिमुशनी वधं यमेत् २ यो ग्रस्मे घूंस उत वा य ऊर्धनि सोमं स्नोति भवति द्युमाँ ग्रहं। ग्रपीप शकस्तेतनुष्टिमूहति तुनूशिभ्रं मुघवा यः कवास्यवः ३ यस्यार्वधीत् पितरं यस्यं मातरं यस्यं शक्रो भ्रातंरं नातं ईषते । वेती द्वेस्य प्रयंता यतंकरो न किल्बिषादीषते वस्व ग्राकरः ४ न पुञ्चभिर्द्शभिर्वष्ट्यारभं नास्निता सचते पुष्यता चन। जिनाति वेदेमुया हन्ति वा धुनि रा देव्युं भेजति गोमीत बुजे ४ वित्वर्चणः समृतौ चक्रमासुजो ऽसुन्वतो विषुणः सुन्वतो वृधः । इन्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषेगो यथावृशं नैयति दासमार्यः ६ समीं पुरोरंजित भोजेनं मुषे वि दाशुषे भजित सूनरं वस् । दुर्गे चन धियते विश्व ग्रा पुरु जनो यो ग्रस्य तर्विषीमचुंकुधत् ७ \_ सं यजनौ सुधनौ <u>विश्वर्शर्धसाव वे</u>दिन्द्रौ मुघवा गोर्षु शभ्रिर्षु । युजं ह्यर्न्यमकृत प्रवेप न्युदीं गर्व्यं सृजते सत्वंभिर्धुनिः ५ सहस्रसामाग्निवेशिं गृणीषे शत्रिमग्न उपमां केत्मुर्यः । तस्मा ग्रापं संयतः पीपयन्त तस्मिन् च्रत्रममेवत् त्वेषमेस्तु ६ (३४) पञ्चत्रिंशं सूक्तम्

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः प्रभूवसुर्ऋषः । इन्द्रो देवता । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चामनुष्टुप् , (८) स्रष्टम्याश्च पङ्किश्छन्दसी

यस्ते साधिष्ठोऽवंस इन्द्र क्रतुष्टमा भेर । ग्रुस्मभ्यं चर्षग्रीसहं सिखं वाजेषु दुष्टरेम् १ यदिन्द्र ते चतस्तो यच्छूर सन्ति तिस्तः । यद् वा पर्श्व चितीना मवस्तत् सु न ग्रा भेर २ त्रा तेऽवो वरेंग्यं वृषेन्तमस्य हूमहे। वृषेजूतिर्हि जीज्ञष ग्राभूभिरिन्द्र तुर्वाणः ३ वृषा ह्यसि रार्धसे जज्ञिषे वृष्णि ते शर्वः । स्व चीत्रं ते धृषन्मनीः सत्राहिमिन्द्र पौंस्यीम् ४ त्वं तिमन्द्र मर्त्यं मिनत्रयन्तंमद्रिवः । सर्व्रथा शतक्रतो नि यहि शवसस्पते ५ त्वामिद् वृत्रहन्तम् जनसो वृक्तबेर्हिषः । उग्रं पूर्वीषुं पूर्व्यं हर्वन्ते वार्जसातये ६ <u> ऋस्माकंमिन्द्र दुष्टरं पुरो</u>यावनिमाजिषु । सयावनिं धनैधने वाजयन्तमवा रथेम् ७ ग्रस्माकंमिन्द्रेहिं नो रथमवा पुरेध्या। व्यं शिविष्ठु वार्यं दिवि श्रवौ दधीमहि दिवि स्तोर्म मनामहे ५

#### (३६) षट्त्रंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः प्रभूवसुर्ऋषः । इन्द्रो देवता । (१-२, ४-६) प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोश्चतुर्थ्यादितृचस्य च त्रिष्टुप् ,

(३) तृतीयायाश्च जगती छन्दसी

प्र स्व्येन मघव्न यंसि रायः प्र दिचि शिद्धीरिको मा वि वैनः ४ वृषा त्वा वृषेगं वर्धतु द्यौ वृषा वृषेभ्यां वहसे हरिभ्याम् । स नो वृषा वृषेरथः सुशिप्र वृषेक्रतो वृषा विज्ञन् भरे धाः ४ यो रोहितौ वाजिनौ वाजिनीवान् त्रिभिः श्वतैः सर्चमानावदिष्ट । यूने समेस्मै चितयौ नमन्तां श्रुतर्रथाय मरुतो दुवोया ६

#### (३७) सप्तत्रिंशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्ञृष्ठिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप् छन्दः सं भानुना यत्ते सूर्यस्या ऽऽजुह्णांना घृतपृष्ठः स्वञ्चाः । तस्मा ग्रमृधा उषसो व्युच्छान् य इन्द्रीय सुनवामेत्याहे १ समिद्धाग्निर्वनवत् स्तीर्णबिर्हि र्युक्तग्रांवा सुतसीमो जराते । ग्रावाणो यस्येषिरं वदन्त्य यदध्वर्युर्ह्विषाव् सिन्धुम् २ वृधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ईं वहाते महिषीमिषिराम् । ग्रास्यं श्रवस्याद् रथ ग्रा च घोषात् पुरू सहस्रा परि वर्तयाते ३ न स राजां व्यथते यस्मिन्नन्द्रं स्तीव्रं सोम्ं इंपबित् गोसंखायम् । ग्रा सत्वनैरर्जित हन्ति वृत्रं चेति चिताः सुभगो नाम् पुष्यंन् ४ पुष्यात् चेमे ग्राभ योगे भवा त्युभे वृतौ संयती सं जयाति । प्रियः सूर्ये प्रियो ग्रा भवाति य इन्द्रीय सुतसीमो दद्रीशत् ५

#### (३८) ऋष्टात्रिंशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्जृषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः उरोष्टं इन्द्र राधंसो विभ्वी रातिः शंतक्रतो । अधां नो विश्वचर्षणे द्युम्ना स्रुंचत्र मंहय १ यदीमिन्द्र श्रवाय्या मिषं शविष्ठ दिधिषे । पप्रथे दीर्घश्रुत्तेम्ं हिरंगयवर्ण दुष्टरंम् २ शुष्मासो ये ते अद्रिवो मेहना केत्सार्पः । उभा देवाविभिष्टंये दिवश्च ग्मश्चं राजथः ३ उतो नो अस्य कस्यं चिद् दर्चस्य तर्व वृत्रहन् । अस्मभ्यं नृम्णमा भंरा उस्मभ्यं नृम्णस्यसं ४ नृ तं श्राभिरभिष्टिंभि स्तव शर्मंञ्छतक्रतो ।

# इन्द्र स्यामं सुगोपाः शूर स्यामं सुगोपाः ५

### (३६) एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्यृषिः । इन्द्रो देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्ज्युचामनुष्टुप् , (४) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दसी

यदिन्द्र चित्र मेहना ऽस्ति त्वादीतमद्रिवः ।
राध्यस्तन्नी विदद्वस उभयाहुस्त्या भेर १
यन्मन्येसे वरेराय मिन्द्रे द्युचं तदा भेर ।
विद्याम् तस्ये ते व्य मकूपारस्य दावने २
यत् ते दित्सु प्रराध्यं मनो ग्रस्ति श्रुतं बृहत् ।
तेने दृळ्हा चिदद्रिव ग्रा वार्ज दर्षि सातये ३
मंहिष्ठं वो मुघोनां रार्जानं चर्षणीनाम् ।
इन्द्रमुप प्रशस्तये पूर्वीभिर्जुजुषे गिर्रः ४
ग्रस्मा इत् काव्यं वर्च उक्थमिन्द्रीय शंस्यम् ।
तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरौ वर्धन्त्यत्रयो गिरः शुम्भन्त्यत्रयः ४

# (४०) चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्ञृषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ज्ञृचामिन्द्रः

(४) पञ्चम्याः सूर्यः (६-६) षष्ठचादिचतसृगाञ्चात्रिर्देवताः । (१-३) प्रथमादितृचस्योष्णिक्, (४, ६-५) चतुर्थ्याः षष्ठचादितृचस्य च त्रिष्टुप् , (४, ६) पञ्चमीनवम्योश्चानुष्टुप् छन्दांसि

स्रा याह्यद्रिभिः सुतं सोमं सोमपते पिब । वृषिन्निन्द्र वृषिभिर्वृत्रहन्तम १ वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो स्रयं सुतः । वृषिन्निन्द्र वृषिभिर्वृत्रहन्तम २ वृषां त्वा वृष्णं हुवे विजिश्चित्राभिक्तिभिः । वृषिन्निन्द्र वृषिभिर्वृत्रहन्तम ३ सृजीषी वृजी वृष्णभस्तुंराषाट्छु ष्मी राजां वृत्रहा सोम्पावां । युक्त्वा हरिभ्यामुपं यासद्वांङ् माध्यंन्दिने सर्वने मत्सदिन्द्रः ४ यत् त्वां सूर्य स्वर्भानु स्तम्साविध्यदासुरः । स्रजीतिद् यथां मुग्धो भुवनान्यदीधयुः ४ स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया स्रवो दिवो वर्तमाना स्रवाहेन् । गूळहं सूर्यं तम्सापंत्रतेन तुरीयेण ब्रह्मंणाविन्ददिन्दः ६

मा मामिमं तव सन्तमत्र इरस्या हुग्धो भियसा नि गरित्। त्वं इंमत्रो ग्रेसि सत्यरीधा स्तौ मेहावतं वर्रणश्च राजा ७ ग्राव्णो बृह्या युयुजानः संपूर्यन् कीरिणा देवान् नमसोप्रशिच्चन्। ग्रितः सूर्यस्य दिवि चचुराधात् स्वर्भानोरपं माया ग्रेषुचत् ५ यं वै सूर्यं स्वर्भानु स्तम्साविध्यदासुरः। ग्रितंत्रेयस्तमन्वविन्दन् नृह्यर्शन्ये ग्रशंकनुवन् ६

### (४१) एकचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-२०) विंशत्यूचस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्ञृषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-१५, १८-१६) प्रथमादिपञ्चदशर्चामष्टादश्येकोनविंश्योश्च त्रिष्टुप् , (१६-१७) षोडशीसप्तदश्योरतिजगती, (२०) विंश्याश्चैकपदा विराट् छन्दांसि को नु वा इंमत्रावरुणावृतायन् दिवो वा मुहः पार्थिवस्य वा दे। ऋतस्य वा सर्दास् त्रासीथां नो यज्ञायते वा पशषो न वाजीन् १ ते नौ मित्रो वर्रुणो अर्यमायु रिन्द्रै ऋभुद्धा मुरुतौ जुषन्त । नमौभिर्वा ये दर्धते सुवृक्तिं स्तोमं रुद्रायं मीळहुषं सजोषाः २ त्र्या <u>वां</u> येष्ठांश्विना हुवध्ये वार्तस्य पत्<u>म</u>न् रथ्यंस्य पुष्टौ । उत वो दिवो ग्रस्राय मन्म प्रान्धांसीव यज्येवे भरध्वम् ३ प्र सचर्णो दिव्यः करवंहोता त्रितो दिवः सजोषा वातौ ऋग्निः। पूषा भर्गः प्रभृथे विश्वभौजा त्राजिं न जेंग्मुराश्वेश्वतमाः ४ \_ प्र वौ रियं युक्तार्श्व भरध्वं <u>रा</u>य एषेऽवसे दधीत धीः । सुशेव एवैरौशिजस्य होता ये व एवा मरुतस्तुराणीम् ४ प्र वौ वायुं रथयुजे कृणुध्वं प्र देवं विप्रं पनितारमुकैः । इषुध्यवं ऋतुसापः पुरेधी वस्वीनीं ऋत्र पत्नीरा धिये धुंः ६ \_\_ उपं व एषे वन्द्येभिः श्रूषैः प्र युह्वी द्विवश्चितयेद्भिरकैः । उषासानक्ती विदुषीव विश्व मा हो वहतो मर्त्याय यज्ञम् ७ <u>अ</u>भि वौ अर्चे <u>पो</u>ष्यार्व<u>तो</u> नृन् वास्तोष्पतिं त्वष्टरिं रर्राणः । धन्यां सजोषां धिषणा नमोभि र्वनस्पतींरीषधी राय एषे ५ तुजे नुस्तने पर्वताः सन्तु स्वैतिवो ये वसीवो न वीराः । वृष्णौ ग्रस्तोषि भूम्यस्य गर्भं त्रितो नपतिम्पां सुवृक्ति ।

गृ<u>शी</u>ते <u>ऋ</u>ग्निरेत<u>री</u> न शूषैः शोचिष्केशो नि रिंगाति वर्ना १० \_ कथा मुहे रुद्रियाय ब्रवाम् कद् <u>रा</u>ये चिकितुषे भर्गाय । म्रा<u>प</u> म्रोषंधी<u>र</u>ुत नौऽवन्तु द्यौर्वनां <u>गि</u>रयों वृत्तकेशाः ११ शृगोतुं न ऊर्जां पितिर्गिरः स नभुस्तरीयां इषिरः परिज्मा। \_ शृरावन्त्वा<u>पः पुरो</u> न शभ्राः प<u>रि</u> स्त्रुचौ बबृ<u>हा</u>गस्यार्देः १२ विदा चिन्नु मेहान्तो ये व एवा ब्रवीम दस्मा वार्युं दर्धानाः । वर्यश्चन सुभ्वर् ग्रावं यन्ति चुभा मर्तमनुयतं वधस्नैः १३ त्र्या दैर्व्यानि पार्थिवानि जन्मा ऽपश्चाच्छा सुमेखाय वोचम्। वर्धन्तां द्यावो गिरश्चन्द्राग्री उदा वर्धन्ताम्भिषीता ग्रर्गाः १४ पुदेपेदे मे जरिमा नि धीयि वर्रूत्री वा शक्रा या पायुभिश्च। सिषेक्तु माता मही रसा नः स्मत् सूरिभिर्म्गुजुहस्तं त्रृजुविनः १५ कथा दिशिम् नर्मसा सुदार्न नेवया मुरुतो ग्रच्छोत्तौ प्रश्रवसो मुरुतो ग्रच्छोक्तौ । मा नोऽहिर्ब्ध्यो रिषे धा दुस्माकं भूदुपमातिवर्निः १६ इति चिन्नु प्रजायै पशमत्ये देवांसो वनते मत्यों व ग्रा देवासो वनते मत्यों वः । ग्रत्री शिवां तुन्वी धासिमस्या जुरां चिन्मे निर्मीतिर्जग्रसीत १७ तां वौ देवाः सुमृतिमूर्जयन्ती मिषेमश्याम वसवः शसा गोः। सा नेः सुदानुर्मृळयेन्ती देवी प्रति द्रवेन्ती सुवितायं गम्याः १८ श्रभि न इळा यथस्य माता स्मन्दीभिरुर्वशी वा गृणात्। उर्वशी वा बृहदिवा गृंगाना ऽभ्यूंगर्वाना प्रभृथस्यायोः १६ सिषंक्तु न ऊर्ज्वव्यस्य पुष्टेः २०

### (४२) द्विचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१८) स्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्मृषिः । (१-१०, १२-१८) प्रथमादिदशर्चां द्वादश्यादिसप्तानाञ्च विश्वे देवाः, (११) एकादश्याश्च रुद्रो देवताः । (१-१६, १८) प्रथमादिषोडशर्चामष्टादश्याश्च त्रिष्टुप् ,

(१७) सप्तदश्याश्चेकपदा विराट् छन्दसी

प्र शंतमा वर्ष्णं दीधिती गी मित्रं भगमदितिं नूनमंश्याः । पृषद्यो<u>निः पर्श्वहोता शृशोत्व तूर्तपन्था</u> स्रसुरो मयोभुः १ प्रति में स्तोम्मदितिर्जगृभ्यात् सूनुं न माता हृद्यं सुशेवंम्। ब्रह्म प्रियं देवहितं यदस्त्य हं इंमुत्रे वर्र्णे यन्मयोभ् २ उदीरय कुवितेमं कवीना मुनत्तैनमुभि मध्वी घृतेने। स नो वसूनि प्रयंता हितानि चन्द्रारि देवः संविता स्वाति ३ सिमन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः सं सूरिभिईरिवः सं स्वस्ति। सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमृत्या युज्ञियानाम् ४ देवो भर्गः सविता रायो ग्रंश इन्द्रौ वृत्रस्य संजितो धर्नानाम्। ऋभु ज्ञा वार्ज उत वा पुरेधि रर्वन्तु नो ऋमृतीसस्तुरासेः ५ मुरुत्वतो स्रप्रतीतस्य जिष्णो रजूर्यतः प्र ब्रवामा कृतानि । न ते पूर्वे मघवन् नापरासो न वीर्यं नूतनः कश्चनाप ६ उपं स्तुहि प्रथमं रेबुधेयं बृहस्पतिं सनितारं धनीनाम्। यः शंसीते स्त्वते शंभीवष्ठः पुरूवस्रागमु ओहुवानम् ७ तवोतिभिः सर्चमाना ग्ररिष्टा बृहस्पते मुघवनः सुवीराः । ये ग्रेश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वस्त्रदाः सुभगास्तेषु रार्यः ५ विसर्मार्गं कृणुहि वित्तमेषां ये भुञ्जते ग्रपृंगन्तो न उक्थैः। त्रपंवतान् प्र<u>स</u>वे वावृधानान् ब्र<u>ह</u>्मद्विषः सूर्याद् यावयस्व ६ य ग्रोहित रचसौ देववीता वचक्रेभिस्तं मेरुतो नि यति। यो वः शर्मी शशमानस्य निन्दात् तुच्छ्यान् कामान् करते सिष्विदानः १० तम् ष्टिह यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य चर्यति भेषुजस्य । यद्वी मुहे सौमनुसाय रुद्रं नमीभिर्देवमसुरं दुवस्य ११ दम्नसो स्रपसो ये सुहस्ता वृष्णः पत्नीर्नुद्यौ विभ्वतृष्टाः । सरेस्वती बृहद्दिवोत राका देशस्यन्तीर्वरिवस्यन्तु शभाः १२ प्र स् महे स्शरणायं मेधां गिरं भरे नव्यंसीं जायमानाम्। य ऋहिना देहितुर्वे चर्णास् रूपा मिनानो ऋकृरणोदिदं नेः १३ प्र सृष्टितिः स्तनयन्तं रुवन्ते मिळस्पतिं जरितर्नूनमेश्याः । यो ऋबिदमाँ उदिनिमाँ इयेर्ति प्र विद्युता रोदेसी उत्तमांगः १४ एषः स्तोमो मार्रुतं शर्धो ग्रच्छो रुद्रस्य सुनूर्युवन्यूरुदेशयाः । -कामौ राये हेवते मा स्वस्त्यु पे स्तुहि पृषेदश्वाँ त्रयासेः १४ प्रैषः स्तोर्मः पृ<u>थि</u>वीम्न्तर<u>िच</u>ं वनुस्प<u>ती</u>रीषेधी <u>रा</u>ये स्रेश्याः । देवोदेवः सुहवौ भूतु मह्यं मा नौ माता पृथिवी दुर्मतौ धीत् १६

उरौ देवा ग्रनिबाधे स्याम १७ सम्श्रिनोरवंसा नूतेनेन मयोभुवां सुप्रणीती गमेम । ग्रा नौ र्यिं वहतुमोत वीरा ना विश्वान्यमृता सौभेगानि १८

(४३) त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१७) सप्तदशर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ऋषः । विश्वे देवा देवताः । (१-१४, १७) प्रथमादिपञ्चदशर्चां सप्तदश्याश्च त्रिष्टुप् ,

(१६) षोडश्याश्चेकपदा विराट् छन्दसी

त्रा धेनवः पर्यसा तूर्यर्था त्रमंधन्तीरुपं नो यन्त् मध्वा । मुहो राये बृहुतीः सप्त विप्रौ मयोभुवौ जरिता जौहवीति १ त्र्या स्ष्टिती नर्मसा वर्त्यध्यै द्यावा वार्जीय पृथिवी त्र्रमृधे। पिता माता मध्वचाः सुहस्ता भरेभरे नो यशसावविष्टाम् २ ग्रध्वर्यवश्रकृवांसो मधूनि प्र वायवे भरत चार्रु शक्रम्। होतेव नः प्रथमः पाह्यस्य देव मध्वी ररिमा ते मदीय ३ दश चिपौ युञ्जते बाहू ऋद्रिं सोमस्य या शिम्तारी सुहस्ती। मध्वो रसं सुगर्भस्तिर्गिरिष्ठां चिनश्चिदद् दुद्हे शक्रमुंशः ४ त्रुसावि ते जुजुषागाय सोमः क्रत्वे दर्ज्ञाय बृहुते मदौय। हरी रथे स्ध्रा योगे ऋवां गिन्द्रे प्रिया कृंगुहि ह्यमानः ४ त्र्या नौ मुहीमुरमेतिं सजोषा ग्नां देवीं नर्मसा रातहेव्याम् । मधोर्मदाय बृहतीमृतज्ञा माग्ने वह पथिभिर्देवयानैः ६ ग्रञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रौ वृपार्वन्तं नाग्निना तपन्तः । पितुर्न पुत्र उपसि प्रेष्ट ग्रा घुर्मो ग्रुग्निमृतयेनसादि ७ त्रुच्छो मही बृहती शंतेमा गीर्द्तो न गेन्त्वश्विनो हुवध्यै। मयोभ्वा सरथा यातमुर्वा गगन्तं निधिं धुरमाणिर्न नाभिम् ५ प्र तर्व्यसो नर्मउक्तिं तुरस्या ऽहं पूष्ण उत वायोरेदिचि । या रार्धसा चोदितार्रा मतीनां या वार्जस्य द्रविगोदा उत त्मेन् ६ त्र्या नामंभिर्मरुतौ विद्या निश्चा ना रूपेभिर्जातवेदो हुवानः । युज्ञं गिरौ जरितुः सुष्टितिं च विश्वे गन्त मरुतो विश्वे ऊती १० त्र्या नौ दिवो बृंहतः पर्वतादा सरस्वती य<u>ज</u>ता गेन्तु युज्ञम्। हर्व देवी जुंजुषाणा घृताची शग्मां नो वाचेमुशती शृंगोतु ११

ग्रा वेधसं नीलंपृष्ठं बृहन्तं बृहस्पतिं सदेने सादयध्वम् । सादद्योनिं दम् ग्रा दिदिवांसं हिरंगयवर्णमरुषं संपेम १२ ग्रा धंर्णसिर्बृहिद्देवो रर्गणो विश्वेभिर्गन्त्वोमंभिर्ह्वानः । ग्रा वसान् ग्रोषंधीरमृध्र स्त्रिधातृशङ्गो वृष्टभो वयोधाः १३ मातुष्पदे परमे शुक्र ग्रायो विपन्यवौ रास्पिरासौ ग्रग्मन् । सुशेव्यं नमसा रातहंव्याः शिश्वं मृजन्त्यायवो न वासे १४ बृहद् वयौ बृहते तुभ्यमग्ने धियाजुरौ मिथुनासंः सचन्त । देवोदेवः सुहवौ भूतु मह्यं मा नौ माता पृथिवी दुर्मतौ धात् १४ उरौ देवा ग्रनिबाधे स्यमि १६ सम्श्विनोरवंसा नूतंनेन मयोभुवां सुप्रगीती गमेम । ग्रा नौ रियं वहत्नोत वीरा ना विश्वान्यमृता सौभंगानि १७

### (४४) चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽवत्सारो लिङ्गोक्ताश्च ऋषयः । विश्वे देवा देवताः । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चां जगती, (१४-१४) चतुर्दशीपञ्चदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

तं प्रतथा पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं बर्हिषदं स्वविदंम् । प्रतीचीनं वृजनं दोहसे गिरा ऽऽशं जयन्तमनु यासु वर्धसे १ श्रिये सुदृशीरुपरस्य याः स्व विराचमानः ककुभोमचोदते । सुगोपा ग्रीस न दभाय सुक्रतो परो मायाभिर्मृत ग्रास नाम ते २ ग्रत्यं हुविः संचते सञ्च धातु चा ऽरिष्टगातुः स होतां सहोभरिः । प्रसन्नाणो ग्रन् बहिर्वृषा शिश् मध्ये युवाजरो विस्नुहां हितः ३ प्रवं एते सुयुजो यामिन्नष्टये नीचीरमुष्मै यम्यं त्रृतावृधः । सुयन्तुभिः सर्वशासैरुभीश्रीभः क्रिविनामिनि प्रवृणे मुषायति ४ संजर्भुराण्यस्तर्रभः सृतेगृभं वयाकिनं चित्तर्गभासु सुस्वरुः । धारवाकेष्वृंजुगाथ शोभसे वर्धस्व पत्तीर्भ जीवो ग्रीध्वरे ४ यादृगेव दरृशे तादृगुंच्यते सं छाययां दिधरे सिध्रयाप्स्वा । महीमस्मभ्यंमुरुषामुरु जयों बृहत् सुवीर्मनंपच्युतं सहैः ६ वेत्यगुर्जनिवान् वा ग्रति स्पृधंः समर्यता मनसा सूर्यः क्विः । घृसं रचन्तं परि विश्वतो गर्य मस्माकं शर्म वनवत् स्वावसः ७

ज्यायसिम्स्य युत्नेस्य केतुने ऋषिस्वरं चेरित यासु नामे ते। यादृश्मिन् धायि तर्मपुस्ययो विदुद् य उ स्वयं वहते सो ऋरं करत् ५ समुद्रमासामवं तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सर्वनं यस्मिन्नार्यता । म्रा न हार्दि क्रव्णस्य रेजते यत्री मृतिर्विद्यते पूत्बन्धनी ६ स हि चत्रस्यं मनसस्य चित्तिंभि रेवावदस्यं यजतस्य सधेः। ग्रवत्सारस्यं स्पृगावाम् रगर्वभिः शिविष्ठं वार्जं विदुषां चिदर्ध्यम् १० श्येन ग्रांसामदितिः कच्योई मदौ विश्ववारस्य यजतस्य मायिनः । समुन्यमन्यमर्थयन्त्येतेवे विदुर्विषार्गं परिपानुमन्ति ते ११ सदापृणो यंजतो वि द्विषो वधीद् बाहुवृक्तः श्रुंत्वित् तयों वः सची। उभा स वरा प्रत्येति भाति च यदी गुर्ण भजेते सुप्रयावेभिः १२ सुतुंभुरो यजमानस्य सत्पेति विश्वसामुधः स धियामुदर्ग्ननः । यो जागार तमृचीः कामयन्ते यो जागार तम् सामानि यन्ति । यो जागार तम्यं सोमं स्राहु तवाहमस्मि सुरूये न्योकाः १४ श्रुग्निर्जागार तमृचेः कामयन्ते ऽग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति । त्रुग्निर्जागार तम्यं सोमं त्राहु तवाहमंस्मि संख्ये न्योकाः १<u>४</u> चतुर्थोऽनुवाकः

४४ ।४६

(४५) पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सदापृग् त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

विदा दिवो विष्यन्नद्रिमुक्थै रियत्या उषसी स्रचिनी गुः। स्रपीवृत वृजिनीरुत् स्वर्गाद् वि दुरो मानुषिर्देव स्रावः १ वि सूर्यो स्रमितं न श्रियं सादो र्वाद् गर्वा माता जीनती गीत्। धन्वर्णसो नृद्य१ ४७-ः खादीस्रण्ः स्थूर्णेव सुमिता दृंहत द्यौः २ स्रमा उक्थाय पर्वतस्य गर्भी महीनां जनुषे पूर्व्यायं। वि पर्वतो जिहीत साधित द्यौ राविवासन्तो दसयन्त भूमं ३ सूक्तेभिर्वो वचौभिर्देवजुष्टै रिन्द्रा न्वर्श्मी स्रवंसे हुवध्यै। उक्थेभिर्हि ष्मां क्वयः स्यूजा स्राविवासन्तो मुरुतो यजन्ति ४

एतो न्वर्श्व सुध्यो्ड्रं भवाम प्र दुच्छुनां मिनवामा वरीयः ।

ग्रारे द्वेषांसि सनुतर्दधामा ऽयाम प्राञ्चो यर्जमानमच्छं प्र
एता धिर्यं कृणवामा सखायो ऽप या माताँ त्रृंगुत वृजं गोः ।

यया मनुर्विशिशाप्रं जिगाय ययां वृणिग्वङ्करापा पुरीषम् ६

ग्रन्ते त्वेत्र हस्तंयतो ग्रद्धि रार्चन् येन दर्शं मासो नवंग्वाः ।

ग्र्तं यती सरमा गा ग्रंविन्दद् विश्वानि सत्याङ्गिराञ्चकार ७

विश्वं ग्रस्या व्युष् माहिनायाः सं यद् गोभिरङ्गिरसो नवंन्त ।

उत्सं ग्रासां परमे सधस्थं ग्रुतस्यं पृथा सरमां विदुद् गाः ६

ग्रा सूर्यो यातु सप्ताश्वः चेत्रं यदंस्योर्विया दीर्घयाथे ।

र्षः श्येनः पतयदन्धो ग्रच्छा युवां क्विर्दादयद् गोषु गच्छंन् ६

ग्रा सूर्यो ग्ररहच्छुक्रमणों ऽयुक्त यद्धरितौ वीतपृष्ठाः ।

उद्ना न नार्वमनयन्त धीरां ग्राशृग्वतीरापों ग्रुर्वागितिष्ठन् १०

धिर्यं वो ग्रुप्सु देधिषे स्वर्षां ययात्रेन् दर्शं मासो नवंग्वाः ।

ग्रुया धिया स्याम देवगोपा ग्रुया धिया तुतुर्यामात्यंहः ११

#### (४६) षट्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः प्रतिचत्र ऋषिः । (१-६) प्रथमादिषङ्घां विश्वे देवाः, (७-६) सप्तम्यष्टम्योश्च देवपत्रचो देवताः । (१, ३-७) प्रथमर्चस्तृतीयादिपञ्चानाञ्च जगती, (२, ६) द्वितीयाष्टम्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी हयो न विद्वाँ श्रृंयुजि स्वयं धुरि तां वहामि प्रतरंगीमवस्युवंम् । नास्यां विष्म विमुचं नावृतं पुने विद्वान् पृथः पुरिएत ऋजु नेषति १ स्त्रग्न इन्द्र वर्षण् मित्र देवाः शर्धः प्र यन्त मारुतोत विष्णो । उभा नासंत्या रुद्रो स्रध्न ग्राः पूषा भगः सरंस्वती जुषन्त २ इन्द्राग्नी मित्रावरुगादितिं स्वः पृथिवीं द्यां मुरुतः पर्वतां ऋपः । हुवे विष्णुं पूष्णं ब्रह्मंणस्पतिं भगं नु शंसं सवितारंमूतये ३ उत नो विष्णुंरुत वातों ऋस्त्रधों द्रविग्रोदा उत सोमो मयंस्करत् । उत ऋभवं उत राये नो ऋश्विनोत त्वष्टोत विभ्वानुं मंसते ४ उत त्यन्नो मारुतं शर्ध स्रा गमद् दिविच्चयं यंजतं बर्हिरासदें । बृहस्पतिः शर्मं पूषोत नो यमद् वर्ह्रथ्यं वर्रुगो मित्रो स्र्यंमा ४ उत त्ये नः पर्वतासः सुश्वस्तयः सुद्यत्यो नृद्यंस्त्रामंग्ने भ्वन् ।

भगौ विभक्ता शवसावसा गैम दुरुव्यचा ग्रदितिः श्रोतु मे हर्वम् ६ देवानां पत्नीरुशतीरेवन्तु नः प्रावेन्तु नस्तुजये वाजेसातये। याः पार्थिवासो या स्रपामिप वृते ता नौ देवीः सुहवाः शर्म यच्छत ७ उत ग्ना व्यन्तु देवपंती रिन्द्रारायर्ग्नाय्यश्विनी राट्। त्रा रोदंसी वरु<u>गा</u>नी शृंगोतु व्यन्तु देवीर्य <u>त्र</u>मृतुर्जनीनाम् ५

# तृतीयोऽध्यायः

व०१।३१

(४७) सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः प्रतिरथ ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रयुञ्जती दिव एति ब्रुवाणा मुही माता दुंहितुर्बोधयन्ती । त्रुविवसिन्ती युवृतिर्मनीषा <u>पितृभ्य</u> त्रा सदेने जोहुंवाना १ त्र्रजिरासस्तदेप ईर्यमाना त्र्रातस्थिवांसौ त्रमृतंस्य नाभिम्। ग्रनन्तासं उरवौ विश्वतः सीं परि द्यावीपृथिवी येन्ति पन्थाः २ उत्ता समुद्रो स्रुरुषः स्पर्गः पूर्वस्य योनि इंपत्रा विवेश । मध्ये दिवो निर्हितः पृश्निरश्मा वि चेक्रमे रजेसस्पात्यन्तौ ३ चत्वारं ईं बिभ्रति चेमयन्तो दश गर्भं चरसे धापयन्ते । त्रिधातेवः परमा ग्रस्य गावौ दिवर्श्वरन्ति परि सद्यो ग्रन्तीन् ४ इदं वर्पुर्निवर्चनं जनास श्वरेन्ति यन्नद्यस्तस्थुरापेः । र्दे यदी बिभृतो मातुरन्ये इहेह जाते युम्याई सर्बन्धू ५ वि तेन्वते धियौ ग्रस्मा ग्रपासि वस्त्री पुत्राय मातरौ वयन्ति । उपप्रचे वृषेणो मोदंमाना दिवस्पथा वध्वौ यन्त्यच्छ ६ तदेस्तु मित्रावरुणा तदेग्ने शं योरस्मभ्यमिदमस्तु शुस्तम् । अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमी दिवे बृहते सार्दनाय ७

(४८) ग्रष्टचत्वारिंशं स्कम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः प्रतिभानुर्क्नुषिः । विश्वे देवा देवताः । जगती छन्दः

कर् प्रियाय धाम्ने मनामहे स्वचैत्राय स्वयंशसे मुहे व्यम्।

श्रामेन्यस्य रर्जसो यद्भ श्राँ श्रुपो वृंगाना वितनोति मायिनी १ ता श्रेतत व्युनं वीरवेच्चगं समान्या वृतया विश्वमा रर्जः । श्रुपो श्रपोचीरपेरा श्रपेजते प्र पूर्वाभिस्तिरते देवयुर्जनः २ श्रा ग्रावंभिरहन्येभिरक्तिर्भिवरिष्टं वज्रमा जिंघिति मायिनि । श्रातं वा यस्य प्रचर्न त्स्वे दमे संवर्तयन्तो वि चे वर्तयन्नहो ३ तामस्य रीतिं परशोरिव प्रत्य नीकमरूयं भुजे श्रस्य वर्पसः । सचा यदि पितुमन्तमिव चयं रत्नं दधीति भरेहूतये विशे ४ स जिह्नया चतुरनीक श्रृञ्जते चारु वसीनो वरुगो यतेन्नरिम् । न तस्य विद्य पुरुष्तवती व्यं यतो भर्गः सिवता दाति वार्यम् ४

# (४६) एकोनपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः प्रतिप्रभ ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

देवं वी ग्रद्ध संवितारमेषे भर्ग च रतं विभर्जन्तमायोः।
ग्रा वा नरा पुरुभुजा ववृत्यां दिवेदिवे चिदश्विना सखीयन् १
प्रति प्रयाणमसुरस्य विद्वान् त्सूक्तेर्देवं संवितारं दुवस्य।
उपं ब्रुवीत नर्मसा विजान अधेष्ठं च रतं विभर्जन्तमायोः २
ग्रद्धत्रया देयते वार्याण पूषा भगो ग्रदितिर्वस्तं उसः।
इन्द्रो विष्णुर्वरुणो मित्रो ग्रिप्या रहीनि भद्रा जनयन्त दस्माः ३
तन्नी ग्रन्वां संविता वर्रूष्यं तत् सिन्धव इषयन्तो ग्रनुं गमन्।
उप यद् वोचे ग्रध्वरस्य होतां रायः स्याम् पत्यो वार्जरताः ४
प्र ये वसुंभ्य ईवदा नमो दु ये मित्रे वरुणे सूक्तवांचः।
ग्रवैत्वभ्वं कृणुता वरीयो दिवस्पृंधिव्योरवंसा मदेम ४

#### (५०) पञ्चाशं सृक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋचामनुष्टुप् , (४) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दसी

विश्वो देवस्य नेतु मंतों वुरीत स्वरूयम्। विश्वो राय ईषुध्यति द्युम्नं वृंगीत पुष्यसे १ ते ते देव नेत् यें चेमाँ ग्रंनुशसें।
ते राया ते ह्यार्र्यृचे सचैमहि सच्ध्यैः २
ग्रतों न ग्रा नृनतिथी नतः पत्नीर्दशस्यत।
ग्रारे विश्वं पथेष्ठां द्विषो युयोतु यूयुविः ३
यत्र विह्वंरिभिहितो दुद्रवृद् द्रोगर्यः पृशुः।
नृमग्गं वीरपुस्त्यो ऽर्णा धीरेव सिनता ४
एष ते देव नेता रथस्पतिः शंरियः।
शंराये शंस्वस्तयं इषुः स्तुतो मनामहे देवस्तुतो मनामहे ४

#### (४१) एकपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सुक्तस्यात्रेयः स्वस्त्यात्रेय त्रुषिः । (१-३, ५-१४) प्रथमादितृचस्याष्टम्याद्यष्टचीञ्च विश्वे देवाः, (४, ६-७) चतुर्थ्याः षष्ठीसप्तम्योश्चेन्द्रवायू, (४) पञ्चम्याश्च वायुर्देवताः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋ्गचां गायत्री, (५-१०) पञ्चम्यादिषराणामुष्णिक्, (११-१३) एकादश्यादितृचस्य जगती त्रिष्टुब् वा, (१४-१५) चतुर्दशीपञ्चदश्योश्चानुष्टुप् छन्दांसि त्र्रमें सुतस्य पीतये विश्वेरूमेभिरा गीह । देवेभिईव्यदातये १ त्रृतंधीतय ग्रा गंतु सत्यंधर्माणो ग्रध्वरम् । ग्रग्नेः पिंबत जिह्नयां २ विप्रेभिर्विप्र सन्त्य प्रातुर्याविभिरा गीह । देवेभिः सोमीपीतये ३ अयं सोमेश्चम् स्तो ऽमेत्रे परि षिच्यते । प्रिय इन्द्रीय वायवै ४ वायवा यहि वीतये जुषाणो हुव्यदतिये। पिबां स्तस्यान्धंसो ऋभि प्रयः ४ इन्द्रेश्च वायवेषां स्तानां पीतिमर्हथः । ताञ्जुषेथामरेपसाविभि प्रयः ६ सुता इन्द्रीय वायवे सोमसो दध्याशिरः । निम्नं न येन्ति सिन्धेवोऽभि प्रयेः ७ सजूर्विश्वेभिर्देवेभिरश्विभ्यम्षसा सजूः । स्रा याह्यमे स्रिव्वत् स्ते रेण ५ सजूर्मित्रावर्रणाभ्यां सजूः सोमैन् विष्णुना । स्रा याह्यमे स्रित्वत् सुते रेण ६ सजूरीदित्यैर्वसुभिः सजूरिन्द्रेण वायुनी । त्रा योह्यग्ने त्रविवत् सुते रेण १० स्वस्ति नौ मिमीतामुश्चिना भर्गः स्वस्ति देव्यदितिरनुर्वर्गः । स्वस्ति पूषा ग्रसुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावीपृथिवी सुचेतुनी ११ स्वस्तये वायुमुपं ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भ्वनस्य यस्पतिः ।

बृह्स्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये ग्रादित्यासो भवन्तु नः १२ विश्वे देवा नौ ग्रद्धा स्वस्तये वैश्वान्रो वसुरिग्नः स्वस्तये । देवा ग्रेवन्त्वृभवेः स्वस्तये स्वस्ति नौ रुद्रः पात्वंहेसः १३ स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पेथ्ये रेवित । स्वस्ति न इन्द्रेश्चाग्निश्चे स्वस्ति नौ ग्रदिते कृधि १४ स्वस्ति पन्थामनुं चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । पुनुर्दद्ताष्नेता जानुता सं गमेमहि १४

#### (५२) द्विपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१७) सप्तदशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-४, ७-१४) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्यादिनवानाञ्चानुष्टुप् , (६, १६-१७) षष्ठचाः षोडशीसप्तदश्योश्च पङ्किश्छन्दसी

प्र श्योवाश्व धृष्णुया ऽची मुरुद्धिर्म्भुक्वीभः । ये ग्रीडोघमनुष्वधं श्रवो मदन्ति युज्ञियाः १ ते हि स्थिरस्य शर्वसः सर्खायः सन्ति धृष्ण्या । ते यामुन्ना धृषद्विनुस्त्मना पान्ति शश्वतः २ ते स्पन्द्रासो नोच्चगो ऽति ष्कन्दन्ति शर्वरीः । मुरुतामधा मही दिवि चुमा च मन्महे ३ मुरुत्स् वो दधीमहि स्तोमं युज्ञं चे धृष्ण्या । विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मर्त्यं रिषः ४ त्र्रहन्तो ये सुदान<u>िवो</u> न<u>रो</u> त्रसमिशवसः । प्र यज्ञं यज्ञियेभ्यो दिवो ग्रर्चा मरुद्भ्यः ५ त्र्या रुक्मैरा युधा नरं ऋष्वा ऋष्टीरंसृ ज्ञत । म्रन्वेनां म्रह विद्युतो मुरुतो जञ्मतीरिव भानुरर्त त्मना दिवः ६ ये वविधन्त पार्थिवा य उरावन्तरिज्ञ ग्रा। वृजने वा नदीनां सधस्थे वा मुहो दिवः ७ शर्धो मार्रतमुच्छंस सत्यशेवसमृभ्वंसम्। उत सम ते शभे नरः प्र स्पन्द्रा युजत त्मना ५ उत स्म ते परुष्यया मूर्गा वसत शन्ध्यवैः । उत पव्या रथाना मद्रि इंभन्दन्त्योजसा ६

त्र्यापेथ<u>यो विपेथयो उन्त</u>्रीस्पथा त्रुन्पथाः । एतेभिर्मह्यं नामीभ र्युज्ञं विष्टार ग्रीहते १० \_ ग्र<u>्रधा</u> न<u>रो</u> न्योंहुते ऽधा नियुत ग्रोहते । <u> ऋधा पारावता इति चित्रा रूपाणि दश्यो ११</u> छन्दः स्तुर्भः कुभुन्यव उत्समा कीरिगो नृतुः। ते में के चिन्न तायव ऊर्मा स्रासन् दृशि त्विषे १२ य ऋष्वा ऋष्टिविद्युतः क्वयः सन्ति वेधसः । तमृषे मारुतं गरां नेमस्या रमयो गिरा १३ ग्रच्छ त्रुषे मारुतं गुर्णं दाना मित्रं न योषर्णा । दिवो वो धृष्णव स्रोजेसा स्तुता धीभिरिषरयत १४ नू मेन्वान ऐषां देवाँ ग्रच्छा न वृत्तर्णा । दाना संचेत सूरिभि यामश्रुतेभिरञ्जिभिः १५ प्र ये में बन्ध्वेषे गां वोचेन्त सूरयः पृश्निं वोचन्त मातरम्। त्रुधा पितरमिष्मिर्ग रुद्रं वौचन्त शिक्वंसः १६ सप्त में सप्त शाकिन एकमेका शता देदः। युमुनीयामधि श्रुत मुद् राधो गर्व्य मृजे नि राधो ग्रश्चर्य मृजे १७

## (४३) त्रिपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्च त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१, ४, १०-११, १४) प्रथमापञ्चमीदशम्येकादशीपञ्चदशीनामृचां ककुभ् , (२) द्वितीयाया बृहती, (३) तृतीयाया त्र्रनुष्टुप् , (४) चतुर्थ्याः पुर उष्णिक् , (६-७, ६, १३-१४, १६) षष्टीसप्तमीनवमीत्रयोदशीचतुर्दशीषोडशीनां सतोबृहति, (६, १२) ग्रष्टमीद्वादश्योश्च गायत्री छन्दांसि को वेद जानेमेषां को वो पुरा सुम्नेष्वांस मुरुतांम् । यद् युंयुज्जे किलास्यः १ ऐतान् रथेषु तस्थुषः कः शृश्राव कथा येयुः । कस्मै सस्तुः सुदासे ग्रन्वापय इळाभिर्वृष्टयः सह २ ते मे ग्राहुर्य ग्राययु रुप द्युभिर्विभिर्मर्दे । नरो मर्या ग्रुरेपसं इमान् पश्यित्रतिं ष्टुहि ३

ये ऋञ्जिषु ये वाशीषु स्वभीनवः स्वतु रुक्मेषु खादिषु । श्राया रथेषु धन्वंसु ४ युष्माकं स्मा रथाँ ग्रनुं मुदे देधे मरुतो जीरदानवः । \_ वृष्टी द्यावी <u>य</u>तीरिव ४ \_ स्रा यं नर्रः सुदानेवो द<u>दा</u>शुषे <u>दिवः कोश</u>मर्चुच्यवुः । वि पुर्जन्यं सृजन्ति रोदंसी ऋनु धन्वना यन्ति वृष्टयः ६ तृतृदानाः सिन्धंवः चोदंसा रजः प्र संस्रुर्धेनवी यथा। स्युन्ना ग्रश्वी इवा ध्वीनो विमोचीने वि यद् वर्तन्त एन्येः ७ त्र्या यात मरुतो <u>दि</u>व त्र्यान्तरिचा<u>द</u>मादुत । मार्व स्थात प<u>रा</u>वर्तः 🕏 मा वौ रसानितभा कुभा क्रुमु मां वः सिन्धुर्नि रीरमत्। मा वः परि ष्ठात् सरयुः पुरीषिरय स्मे इत् सुम्रमस्तु वः ६ तं वः शर्धं रथीनां त्वेषं गुगं मारुतं नव्यसीनाम् । ग्रन् प्रयन्ति वृष्टयः १० शर्धशर्धं व एषां वातंवातं गुगंगंगं सुशस्तिभिः। त्रमुं क्रामेम धीतिभिः ११ कस्मा ऋद्य सुर्जाताय रातहेन्याय प्र येयुः । एना यामैन मरुतः १२ येने तोकाय तनेयाय धान्यं१ बीजं वर्हध्वे ग्रिचितम्। ग्रुस्मभ्यं तद् धंत्तन् यद् व ईमंहे राधौ विश्वायु सौभगम् १३ त्रतीयाम <u>निदस्तिरः स्वस्तिभे हि</u>त्वाव्द्यमरोतीः । वृष्ट्री शं योरापं उस्त्र भेषुजं स्यामं मरुतः सह १४ \_ सुदेवः संमहासति सुवीरौ नरो मरुतः स मर्त्यः । यं त्रायध्वे स्याम् ते १५ स्तुहि भोजान् तस्तुवृतो ग्रस्य यामिन् रण्न् गावो न यवसे। यतः पूर्वां इव सर्वीरंनुं ह्रय गिरा गृंशीहि कामिनः १६

(४४) चतुष्पञ्चाशं सूक्तम् (१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व ऋृषिः । मरुतो देवताः । (१-१३, १५) प्रथमादित्रयोदशर्चां पञ्चदश्याश्च जगती,

(१४) चतुर्दश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्र शर्धीय मारुताय स्वभीनव इमां वाचीमनजा पर्वतच्युतै। घुम्स्तुभै दिव स्ना पृष्टुयज्वेने द्युम्रश्रवसे महि नृम्णमेर्चत १ प्र वौ मरुतस्तिविषा उदन्यवौ वयोवधौ स्रश्चयुजः परिजयः । सं विद्युता दर्धति वाशिति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परिजयः २ विद्युन्महसो नरो ग्रश्मीदिद्यवो वार्तत्विषो मरुतः पर्वतच्युतः । <u> अब्दया चिन्मुहुरा ह्रांदुनीवृतः स्त</u>नर्यदमा रभुसा उदौजसः ३ व्यर्क्तन् रुद्रा व्यहानि शिक्वसो व्यर्नतरिन्नं वि रजासि धृतयः । वि यदजाँ ग्रज्थ नाव ईं यथा वि दुर्गार्गि मरुतो नाह रिष्यथ ४ तद् वीर्यं वो मरुतो महित्वनं दीर्घं ततान सूर्यो न योजनम्। एता न यामे ऋगृंभीतशोचिषो ऽनश्वदां यन्नचर्यातना गिरिम् ४ त्रभ्रा<u>जि</u> शर्धो मरु<u>तो</u> यर्<u>दर्</u>णसं मोषेथा वृत्तं केपुनेव वेधसः । त्र्रधं स्मा नो त्रुरमंतिं सजोषस् श्रद्धंरिव यन्तमन् नेषथा स्गम् ६ न स जीयते मरुतो न हेन्यते न स्त्रेधित न व्यथते न रिष्यति । नास्य राय उपं दस्यन्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा स्षूदथ ७ नियुत्वन्तो ग्रामुजितो यथा नरौ ऽर्युमग्गो न मुरुतः कबन्धनः । पिन्वन्त्युत्सं यदिनासो ग्रस्वरन् व्युन्दिन्त पृथिवीं मध्वो ग्रन्धंसा ५ प्रवत्वतीयं पृथिवी मरुद्भ्यः प्रवत्वती द्यौर्भवति प्रयद्भ्यः। प्रवत्वेतीः पथ्यां ग्रन्तरिद्धयाः प्रवत्वेन्तः पर्वेता जीरदीनवः ६ यन्मरुतः सभरसः स्वर्गरः सूर्ये उदिते मदेथा दिवो नरः । न वोऽश्वाः श्रथयुन्ताहु सिस्त्रीतः सद्यो ग्रुस्याध्वीनः पारमेशनुथ १० ग्रंसेषु व त्राष्ट्रयः पुत्स् खादयो वर्त्तः सु रुक्मा मेरुतो रथे श्र्भः । <u>अ</u>ग्निभ्राजसो <u>विद्युतो</u> गर्भस्त्योः शिप्राः शीर्षस् वित्तता हिररययीः ११ तं नाकम्यों स्रगृभीतशोचिषं रुशत् पिप्पेलं मरुतो वि धूनुथ । समेच्यन्त वृजनातित्विषन्त यत् स्वरेन्ति घोषुं वितेतमृतायवेः १२ युष्मादेत्तस्य मरुतो विचेतसो रायः स्योम रथ्योई वर्यस्वतः । न यो युच्छिति तिष्योई यथा दिवोई ऽस्मे रारन्त मरुतः सहुस्त्रिर्णम् १३ ययं रियं मेरतः स्पार्हवीरं यूयमृषिमवथ सामीवप्रम्। \_ यूयमर्वन्तं भरताय् वार्जं यूयं धेत्थ् राजीनं श्रु<u>ष्टि</u>मन्तम् १४ \_ तद् वौ या<u>मि</u> द्रविंगं सद्यऊतयो ये<u>ना</u> स्वर्श्ण तृतनाम् नृँरभि ।

# इदं सु में मरुतो हर्यता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः १५

## (४४) पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-६) प्रथमादिनवर्चां जगती, (१०) दशम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्रयंज्यवो मुरुतो भ्राजंदृष्टयो बृहद् वयो दिधरे रुक्मवंत्रसः । ईयेन्ते ऋषैः सुयमेभिराशुभिः शुभं यातामनु रथा ऋवृत्सत १ स्वयं देधिध्वे तर्विषीं यथो विद बृहन्मेहान्त उर्विया वि राजथ। उतान्तरित्तं मिमरे व्योजसा शुर्भ यातामनु रथी स्रवृत्सत २ साकं जाताः सुभ्वः साकर्मुचिताः श्रिये चिदा प्रतरं वविधुर्नरः । विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः शुभं यातामनु रथा स्रवृत्सत ३ त्र्याभूषेरायं वो मरुतो महित्वनं दिदृ तेर्यं सूर्यस्येव चर्त्रणम्। उतो ग्रस्माँ ग्रीमृतत्वे देधातन् शुर्भ यातामन् रथा ग्रवृत्सत ४ उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं वृष्टिं वर्षयथा पुरीषिगः । न वौ दस्या उप दस्यन्ति धेनवः शुभं यातामनु रथा स्रवृत्सत ४ यदश्चीन् धूर्षु पृषेतीरयुंग्ध्वं हिर्गययान् प्रत्यत्काँ ग्रमुंग्ध्वम् । विश्वा इत् स्पृधी मरुतो व्यस्यथ शुभं यातामनु रथी स्रवृत्सत ६ न पर्वता न नुद्यों वरन्त वो यत्राचिंध्वं मरुतो गच्छथेदु तत्। उत द्यार्वापृथिवी यथिना परि शुर्भ यातामनु रथी स्रवृत्सत ७ यत् पूर्व्यं मेरुतो यच्च नूर्तनं यदुद्यते वसवो यच्च शस्यते। विश्वस्य तस्यं भवथा नवेदसः शुभं यातामनु रथा ग्रवृत्सत ५ मृळतं नो मरुतो मा विधिष्टना ऽस्मध्यं शर्म बहुलं वि यन्तन । -म्रिधि स्<u>तो</u>त्रस्य <u>स</u>रूयस्य गातन् शुर्भ यातामनु रथा म्रवृत्सत ६ यूयम्स्मान् नेयत् वस्यो ग्रच्छा निरहितभ्यो मरुतो गृशानाः । -जुषर्ध्वं नो हुव्यदतिं यजत्रा वृयं स्याम् पतयो रयीगाम् १०

## (४६) षट्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-२, ४-६, ८-६) प्रथमाद्वितीययोर्त्रृचोश्चतुर्थ्यादितृचस्याष्टमीनवम्योश्च बृहती, (३,७)

तृतीयासप्तम्योश्च सतोबृहती छन्दसी

त्र्रमे शर्धन्तमा गुगां इंपुष्टं रुक्मेभिरञ्जिभिः। विशो ग्रद्य मुरुतामव ह्रये दिवश्चिद् रोचनादधि १ यथा चिन्मन्यसे हृदा तदिन्मे जग्मुराशसंः। ये ते नेदिष्टुं हवनान्यागम्न तान् वर्ध भीमसंदृशः २ मीळहुष्मतीव पृथिवी परहिता मदेन्त्येत्यस्मदी। त्रमृत्तो न वौ मरुतः शिमीवाँ ग्रमौ दुध्रो गौरिव भीम्यः ३ नि ये रिगन्त्योजसा वृथा गावो न दुर्धुरः। ग्रश्मान चित् स्वर्यं पर्वतं गिरिं प्रच्यावयन्ति यामेभिः ४ उत् तिष्ठ नूनमेषां स्तोमैः समुचितानाम् । मुरुता पुरुतमुमपूर्व्यं गवां सर्गमिव ह्रये ४ युङ्ग्ध्वं ह्यरुषी रथे युङ्ग्ध्वं रथेषु रोहितः । \_ युङ्ग्ध्वं हरी स्र<u>जि</u>रा धुरि वोळह<u>ुवे</u> वहिष्ठा धुरि वोळहुवे ६ \_ उत स्य वाज्येरुषस्तुं<u>विष्वर्णि रि</u>ह स्मे धायि द<u>र्श</u>तः । मा वो यामेषु मरुतश्चिरं केर्त् प्र तं रथेषु चोदत ७ रथं नु मार्रुतं वयं श्रेवस्युमा हीवामहे। त्रा यस्मिन् तस्थौ सुरणानि बिश्चती सर्चा मुरुत्सु रोदसी ५ तं वः शर्धं रथेशुभं त्वेषं पनस्युमा हीवे। यस्मिन् त्सुजीता सुभगी महीयते सची मुरुत्सु मीळहुषी ६ पञ्चमोऽनुवाकः व० ५७ ।७२

(५७) सप्तपञ्चाशं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-६) प्रथमादिषड्टचां जगती, (७-८) सप्तम्यष्टम्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी त्र्या रुद्रास इन्द्रेवन्तः सजोषेसो हिरेगयरथाः सुवितायं गन्तन । इयं वौ ग्रस्मत् प्रति हर्यते मृति स्तृष्णजे न दिव उत्सी उदन्यवै १ \_ वाशीमन्त ऋ<u>ष्ट</u>िमन्तौ म<u>नी</u>षिर्णः सुधन्वा<u>न</u> इर्षुमन्तो निषुङ्गिर्णः । स्वर्श्वाः स्थ सुरर्थाः पृश्निमातरः स्वायुधा मेरुतो याथना शुभेम् २ धूनुथ द्यां पर्वतान् दाशुषे वसु नि वो वनौ जिहते यामेनो भिया।

कोपयेथ पृथिवीं पृंश्निमातरः शुभे यदुंगाः पृषंतीरयुंग्ध्वम् ३ वातित्वषो मुरुती वृषंनिर्णिजो युमा ईव् सुसंदृशः सुपेशेसः । पृशङ्गाश्चा अरुणाश्चा अरेपसः प्रत्वेचसो महिना द्यौरिवोरवेः ४ पुरुद्रप्सा अश्चिमन्तेः सुदानेव स्त्वेषसंदृशो अनव्भराधसः । सुजातासौ जनुषा रुक्मवेचसो दिवो अर्का अपृतं नाम भेजिरे ४ अ्र्ष्यो वो मरुतो अंसेयोरिध सह ओजो बाह्नोर्वो बलं हितम् । नृम्णा शीर्षस्वायुंधा रथेषु वो विश्वां वः श्रीरिधं तुनूषुं पिपिशे ६ गोमृदश्चांवद् रथंवत् सुवीरं चन्द्रवद् राधौ मरुतो ददा नः । प्रशस्तिं नः कृणुत रुद्रियासो भच्चीय वोऽवंसो दैव्यस्य ७ ह्ये नरो मरुतो मृळतां न स्तुवीमधासो अपृता अर्तज्ञाः । सत्यंश्रुतः कर्वयो युवानो बृहंद्रिरयो बृहदुचमाणाः ६

# (४८) ग्रष्टपञ्चाशं सूक्तम् (१८८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

तम् नूनं तिर्विषीमन्तमेषां स्तुषे गृणं मांरुतं नव्यंसीनाम् ।
य स्राश्वेश्वा स्रमंवृद् वहंन्त उतेशिरे स्रमृतंस्य स्वराजः १
त्वेषं गृणं त्वसं खादिहस्तं धुनिवतं मायिनं दातिवारम् ।
मृयोभुवो ये स्रमिता महित्वा वन्दंस्व विप्र तुविराधंसो नृन् २
स्रा वो यन्तूदवाहासो स्रद्य वृष्टिं ये विश्वे मुरुतो जुनन्ति ।
स्रयं यो स्रिमिस्तः समिद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः ३
यूयं राजानमिर्यं जनाय विभ्वतृष्टं जनयथा यजत्राः ।
युष्पदेति मुष्टिहा बाहुजूतो युष्मत् सदेश्वो मरुतः सुवीरः ४
स्ररा इवेदचरमा स्रहेव प्रप्र जायन्ते स्रकेवा महोभिः ।
पृश्नेः पुत्रा उपमासो रभिष्टाः स्वयां मृत्या मुरुतः सं मिमिन्तः ४
यत् प्रायासिष्ट पृष्वतिभिरश्वे वीळप्विभिर्मरुतो रथेभिः ।
चोदन्त स्रापौ रिग्रते वना न्यवोस्तियो वृष्यः क्रेन्दतु द्यौः ६
प्रथिष्ट यामन् पृथ्विती चिदेषां भर्तेव गर्भं स्वमिच्छवो धः ।
वातान् ह्यश्वीन् धुर्याययुज्ञे वृषं स्वदं चिक्ररे रुद्रियांसः ७
ह्ये नरो मरुतो मृळता न स्तुवीमघासो स्रमृता सृतंज्ञाः ।

# सत्यश्रुतः कर्वयो युर्वानो बृहंद्रिरयो बृहदुत्तमांगाः ५

## (५६) एकोनषष्टितमं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चां जगती, (८) स्रष्टम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्रवः स्पळकन् त्सुवितायं दावने ऽर्चा दिवे प्र पृथिव्या ऋतं भरे। उचन्ते स्रश्चान् तर्रुषन्त स्रा रजो ऽनु स्वं भानुं श्रेथयन्ते स्रर्ण्वैः १ त्रमदिषां इंभुयसा भूमिरेज<u>ति</u> नौर्न पूर्णा चेर<u>ति</u> व्यथिर्युती । दूरेदृशों ये चितर्यन्त एमीभ रन्तर्मुहे विदर्थे येतिरे नरः २ \_ गर्वामिव श्रिय<u>से</u> शृङ्ग<u>मूत्त</u>मं सूर्यो न चत्तू रजेसो <u>वि</u>सर्जने । म्रत्यो इव स्भवरेश्चारेवः स्थनु मर्यो इव श्रियसे चेतथा नरः ३ को वो मुहान्ति महुतामुदेशनवृत् कस्काव्या मरुतः को हु पौंस्या । यूयं हु भूमिं किर्णुं न रैजथ प्र यद् भरेध्वे स्वितायं दावने ४ \_ म्रश्ची इवेद<u>ेरुषासः</u> सर्बन्धवः शूरी इव प्र<u>युधः</u> प्रोत युंयुधः । मर्यो इव सुवृधौ वावृधुर्नरः सूर्यस्य चचुः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः ४ ते ग्रज्येष्ठा ग्रकनिष्ठास उद्भिदो ऽर्मध्यमासो महसा वि वविधः। स्जातासौ जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या त्रा नो ग्रच्छी जिगातन ६ \_ वयो न ये श्रेगीः पुपुरोजसा ऽन्तनि <u>दि</u>वो बृ<u>ंह</u>तः सानु<u>न</u>स्परि । ग्रश्वीस एषामुभये यथा विदुः प्र पर्वतस्य नभुनूरैचुच्यवुः ७ मिर्मातु द्यौरदितिर्वीतये नः सं दानुचित्रा उषसौ यतन्ताम्। त्राचुच्यव<u>ुर्</u>दिव्यं कोशमेत त्राषे रुद्रस्य मुरुतौ गृ<u>शा</u>नाः ५

#### (६०) षष्टितमं सूक्तम्

(१-६) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्च त्रृषिः । मरुतोऽग्नामरुतौ वा देवते । (१-६) प्रथमादितृचद्वयस्य त्रिष्टुप्, (७-६) सप्तम्यष्टम्योर्त्रृचोश्च जगती छन्दसी ईळे ग्रुग्निं स्ववंसं नमौभि रिह प्रसत्तो वि चंयत् कृतं नः । रथैरिव प्रभरे वाज्यिद्धः प्रदित्विणिन्मरुतां स्तोमेमृध्याम् १ ग्रा ये तस्थः पृषेतीषु श्रुतास् सुखेषु रुद्रा मुरुतो रथेषु । वनां चिदुग्ना जिहते नि वो भिया पृंथिवी चिद् रेजते पर्वतिश्चत् २ पर्वतिश्चन्मिहं वृद्धो बिभाय दिवश्चित् सानुं रेजत स्वने वंः ।

यत् क्रीळेथ मरुत ऋष्टिमन्त ग्रापं इव सध्यंश्चो धवध्वे ३
व्रग इवेद् रैवृतासो हिर्रगये रिभ स्वधाभिस्तन्त्रः पिपिश्ने ।
श्रिये श्रेयांसस्तवसो रथेषु स्त्रा महांसि चिक्ररे तृनूषुं ४
ग्रुज्येष्ठासो ग्रकिनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय ।
युवां पिता स्वपां रुद्र एषां सुदुघा पृश्चिः सुदिनां मुरुद्भ्यः ५
यदुंत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद् वावृमे सुभगासो दिवि ष्ठ ।
ग्रुतो नो रुद्रा उत वा न्वर्षस्या ग्रे वित्ताद्धविषो यद् यजांम ६
ग्रुग्रिश्च यन्मरुतो विश्ववेदसो दिवो वहिध्व उत्तरादिध ष्णुभिः ।
ते मन्दसाना धुनयो रिशादसो वामं धत्त यजमानाय सुन्वते ७
ग्रुग्रे मुरुद्धिः शुभयद्धिर्मृक्वंभिः सोमं इंपब मन्दसानो गेणुश्निभिः ।
पावृकेभिविश्वमिन्वेभिरायुभिवै श्वांनर प्रदिवां कृतुनां सुजः इ

## (६१) एकषष्टितमं सूक्तम्

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

VEDIC LITERATURE COLLECTION

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । (१-४, ११-१६) प्रथमादिचतुर्मृचामेकादश्यादिषराणाञ्च मरुतः, (५-८) पञ्चम्यादिचतसृणां तरन्तमहिषी शशीयसी, (६) नवम्या वैददश्चिः पुरुमीळ्हः, (१०) दशम्या वैददश्विस्तरन्तः, (१७-१६) सतदश्यादितृचस्य च दार्भ्यो रथवीतिर्देवताः । (१-४, ६-८, १०-११) प्रथमादिचतुर्मृचां षष्ठचादितृचस्य दशम्यादिद्वादशानाञ्च गायत्री, (४) पञ्चम्या ग्रनुष्टुप् , (६) नवम्याश्च सतोबृहती छन्दांसि के ष्ठा नरः श्रेष्ठतमा य एकएक ग्रायय। पुरमस्याः परावर्तः १ क्वरं वोऽश्वाः क्वाईभीशिवः कथं शैक कथा यय । पृष्ठे सदौ नुसोर्यमः २ ज्ञ चने चोदं एषां वि सक्थानि नरौ यमुः । पुत्रकृथे न जनेयः ३ पर्रा वीरास एतन मर्यासो भईजानयः । स्रिग्नितपो यथासीथ ४ सन्त् साश्चर्यं पुश्नम्त गर्व्यं शतावयम् । श्यावाश्वस्तुताय या दोर्वीरायौपुबर्बृहत् ५ उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी। ग्रदेवत्रादराधर्सः ६ वि या जानाति जस्पिं वि तृष्येन्तं वि कामिनेम् । देव्रा कृंगुते मर्नः ७ उत घा नेमो त्रस्तुतः पुमाँ इति ब्रुवे पुणिः । स वैरदेय इत् समः **५** उत मैऽरपद् युवृतिर्ममुन्दुषी प्रति श्यावाय वर्तुनिम्। वि रोहिता पुरुमीळहायं येमतु विप्रीय दीर्घयंशसे ६

यो में धेनूनां शतं वैदेदश्विर्यथा दर्दत्। त्रन्त ईव मृंहनी १० य ई वहन्त भ्राशुभिः पिबेन्तो मिट्ररं मध्री। भ्रत्र श्रवांसि दिधरे ११ येषां इंश्रयाधि रोदंसी विभाजन्ते रथेष्वा। दिवि रुक्म ईवोपिर १२ युवा स मारुतो गृण स्त्वेषर्थो भ्रनेद्यः। शुभंयावाप्रितिष्कृतः १३ को वेद नूनमेषां यत्रा मदन्ति धूर्तयः। भ्रुतंजाता भ्रुरेपसः १४ यूयं मर्तं विपन्यवः प्रश्वेतारं इत्था धिया। श्रोतारो यामहृतिषु १५ ते नो वसूनि काम्यां पुरुश्चन्द्रा रिशादसः। भ्रा येज्ञियासो ववृत्तन १६ एतं में स्तोममूर्म्ये दार्भ्यांय पर्रा वह। गिरो देवि रथीरिव १७ उत में वोचतादिति सुतसोमें रथवीतौ। न कामो भ्रपं वेति मे १८ एष देति रथवीति मृषवा गोमतीरन्। पर्वतेष्वपंश्रितः १६

## ६२) द्विषष्टितमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्रुतिवदृषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

ऋतेने ऋतमपिहितं ध्रुवं वां सूर्यस्य यत्रं विमुचन्त्यश्चीन्। दर्श शता सह तस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्टं वर्पुषामपश्यम् १ तत् स् वां मित्रावरुणा महित्व मीर्मा तुस्थुषीरहंभिर्दुद्हे । विश्वाः पिन्वथः स्वसरस्य धेना ग्रन् वामेकः प्विरा वेवर्त २ त्र्रधारयतं पृ<u>थि</u>वीमुत द्यां इंमर्त्रराजाना वरु<u>णा</u> महोभिः । वर्धयतमोषेधीः पिन्वतं गा स्रवं वृष्टिं सृजतं जीरदान् ३ त्र्या वामश्वासः स्युजौ वहन्तु युतरेश्मय उप यन्त्ववांक् । घृतस्यं निर्णिगर्न् वर्तते वा मुपु सिन्धंवः प्रदिविं चरन्ति ४ -म्रनुं श्रुतामुम<u>ति</u>ं वर्धंदुवीं बृहिरिव् यर्जुषा रर्ज्ञमार्गा । नमस्वन्ता धृतद्वाधि गर्ते मित्रासिथे वरुगेळस्वन्तः ४ म्रक्रविहस्ता सुकृते परस्पा यं त्रास्र<u>ि</u>थे वर्णेळस्वन्तः । राजाना चत्रमहरणीयमाना सहस्त्रेस्थ्रणं इंबभृथः सह द्वौ ६ हिरंगयनिर्णिगयौ ग्रस्य स्थूणा वि भ्राजित दिव्यर्श्वाजनीव । भुद्रे चेत्रे निर्मिता तिल्विले वा सनेमु मध्वो ग्रुधिगर्त्यस्य ७ हिररायरूपमुषस्रो व्युष्टा वर्यः स्थ्र्रणमुदिता सूर्यस्य । त्रा रोहथो वरुग मित्र गर्त मतेश्चचाथे ग्रदितिं दितिं च **५** 

यद् बंहिष्टुं नातिविधे सुदानू ऋच्छि<u>दं</u> शर्म भुवनस्य गोपा। तेने नो मित्रावरुणाविवष्टुं सिषीसन्तो जि<u>गी</u>वांसेः स्याम ६ चतुर्थोऽध्यायः

व० १ ।३६

(६३) त्रिषष्टितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयोऽर्चनाना ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । जगती छन्दः

त्रृतंस्य गोपाविधं तिष्ठथो रथं सत्यंधर्माणा प्रमे व्योमित ।
यमत्रं मित्रावरुणावंथो युवं तस्मै वृष्टिर्मध्रंमत् पिन्वते द्विवः १
सम्माजावस्य भुवंनस्य राजथो मित्रावरुणा विदर्थे स्वर्द्शां ।
वृष्टिं वां राधौ अमृतृत्वमीमहे द्यावापृथिवी वि चंरन्ति तन्यवंः २
सम्माजा उग्रा वृष्ट्मा द्विवस्पती पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी ।
चित्रेभिर्भेरुपं तिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथो असुरस्य माययां ३
माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुंधम् ।
तम्भ्रेणं वृष्ट्या गूहथो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुंमन्त ईरते ४
रथं युञ्जते मुरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु ।
रजांसि चित्रा वि चरन्ति तन्यवौ दिवः सम्माजा पर्यसा न उच्चतम् ४
वाचं सु मित्रावरुणाविरावतीं पुर्जन्यश्चित्रां वंदित त्विषीमतीम् ।
अभ्रा वसत मुरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामं रेपसम् ६
धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता वृता रचेथे असुरस्य माययां ।
त्रमुतेन विश्वं भुवनं वि राज्यः सूर्यमा धत्थो दिवि चित्रयं रथम् ७

(६४) चतुःषष्टितमं सूक्तम्
(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयोऽर्चनाना त्रृषिः । मित्रावरुणौ देवते । (१-६)
प्रथमादिषड्चामनुष्टुप् , (७) सप्तम्याश्च पङ्किश्छन्दसी
वर्रुणं वो रिशाद्रीस मृचा मित्रं हैवामहे ।
परि वृजेवे बाह्वो जिंगुन्वांसा स्वर्णरम् १
ता बाहवां सुचेतुना प्र यन्तमस्मा स्रचेते ।
शेवं हि जार्यं वां विश्वांसु जासु जोगुंवे २

यनूनमृश्यां गितं मित्रस्यं यायां पृथा।

ग्रस्यं प्रियस्य शर्म् ग्या हिंसानस्य सिश्चरे ३
युवाभ्यां इंमत्रावरुणो पृमं धेयामृचा।

यद्ध चये मृघोनां स्तोतृणां चं स्पूर्धसे ४
ग्रा नों मित्र सुदीति भिर्वरुणश्च सुधस्थ ग्रा।
स्वे चये मृघोनां सर्खीनां च वृधसे ५
युवं नो येषुं वरुण चत्रं बृहच्चं बिभृथः।
उरु णो वार्जसातये कृतं राये स्वस्तये ६
उच्छन्त्यां मे यज्ता देवचित्रे रश्नेद्रवि।
सुतं सोम्ं न हुस्तिभि रा पुड्भिधांवतं नरा बिश्नतावर्चनानंसम् ७

#### (६४) पञ्चषष्टितमं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो रातहव्य ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चामनुष्टुप् , (६) षष्टचाश्च पङ्किश्छन्दसी

यश्चिकेत स सुक्रतुं र्देव्त्रा स ब्रंबीतु नः । वर्रणो यस्यं दर्शतो मित्रो वा वर्नते गिरः १ ता हि श्रेष्ठंवर्चसा राजांना दीर्घ्श्रत्तंमा । ता सत्पंती ऋतावृधं ऋतावांना जर्नेजने २ ता वांमियानोऽवंसे पूर्वा उपं ब्रुवे सर्चा । स्वश्चांसः सु चेतुना वार्जां ऋभि प्र दावर्ने ३ मित्रो ऋंहोश्चिदादुरु चर्याय गातुं वंनते । मित्रस्य हि प्रतूर्वतः सुमृतिरस्तिं विध्वतः ४ व्यं मित्रस्यावंसि स्यामं सप्रथंस्तमे । ऋनेहसस्त्वोत्तंयः सत्रा वर्रणशेषसः ५ युवं इंमेत्रेमं जनं यत्र्थः सं चे नयथः । मा मुघोनः परि ख्यतं मो ऋस्माकमृषींणा गोपीथे नं उरुष्यतम् ६ मा मुघोनः परि ख्यतं मो ऋस्माकमृषींणा गोपीथे नं उरुष्यतम् ६

(६६) षट्षष्टितमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो रातहव्य ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । ऋनुष्टुप् छन्दः ग्रा चिकितान सुक्रतूं देवो मेर्त रिशादंसा। वर्रुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयंसे मृहे १ ता हि च्रत्रमिविह्नुतं सम्यगंसुर्यर्भाशित। ग्रुधं वृतेव मानुषं स्वर्णं धीय दर्शतम् २ ता वामेषे रथाना मुर्वी गर्व्यतिमेषाम्। रातहंव्यस्य सुष्ट्रतिं दुधृक् स्तोमैर्मनामहे ३ ग्रुधा हि काव्या युवं दर्चस्य पूर्भिरद्भता। नि केतुना जनानां चिकेथे पूतदचसा ४ तदृतं पृथिवि बृह च्य्च्चफढ़्वएष ऋषीणाम्। ज्रयसानावरं पृथ्व ति चरन्ति यामिभः ४ ग्रा यद् वामीयचचसा मित्रं व्यं चे सूरयः। व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतमिह स्वराज्ये ६

# (६७) सप्तषष्टितमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो यजत त्रृषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रमुष्टुप् छन्दः

बिळित्था देव निष्कृत मादित्या यजतं बृहत्। वर्षण् मित्रार्यम्न् वर्षिष्ठं ज्ञत्रमांशाथे १ ग्रा यद् योनि हिर्गययं वर्षण् मित्र सर्दथः। धर्तारा चर्षण्वीनां यन्तं सुम्नं रिशादसा २ विश्वे हि विश्ववेदस्ये वर्षणो मित्रो ग्रेर्यमा। बृता पदेवं सिश्चरे पान्ति मर्त्यं रिषः ३ ते हि सत्या त्रृतस्पृशं ऋतावानो जनेजने। सुनीथासः सुदानेवो ऽहोश्चिंदुरुचक्रयः ४ को नु वां इंम्त्रास्तुंतो वर्षणो वा तनूनाम्। तत् सु वामेषेते मृति रित्रिभ्य एषेते मृतिः ५

> (६८) स्रष्टषष्टितमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो यजत ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । गायत्री छन्दः

प्र वौ <u>मित्रायं गायत</u> वर्षणाय <u>वि</u>पा <u>गि</u>रा। महिन्नत्रावृतं <u>बृ</u>हत् १ <u>सम्राजा</u> या घृतयौनी <u>मित्रश्चो</u>भा वर्षणश्च। <u>देवा देवेषुं प्रश</u>स्ता २ ता नेः शक्तं पार्थिवस्य महो <u>रायो दि</u>व्यस्य । महि वां <u>न्नत्रं देवेषुं</u> ३ <u>त्र</u>गृतमृतेन सपेन्ते <u>षि</u>रं दर्ममाशाते । <u>त्र</u>ग्रह्मं <u>देवौ वर्धिते ४</u> वृष्टिद्यांवा <u>री</u>त्यांपे षस्पती दानुंमत्याः । बृहन्तं गर्तमाशाते ४

## (६६) एकोनसप्ततितमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋ्यस्यास्य सूक्तस्यात्रेय उरुचक्रिर्ऋृषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

त्री रौचना वेरुण त्रींरुत द्यून् त्रीरिण मित्र धारयथो रजिस् । वावृधानावमितं चित्रयस्या उनुं वृतं रच्चेमार्णावजुर्यम् १ इर्रावतीर्वरुण धेनवो वां मधुमद् वां सिन्धेवो मित्र दुहे । त्रयेस्तस्थुर्वृष्णासंस्तिसृणां धिषणानां रेतोधा वि द्युमन्तः २ प्रातर्देवीमिदितिं जोहवीमि मुध्यंदिन उदिता सूर्यस्य । राये मित्रावरुणा सर्वताते ळे तोकाय तनयाय शं योः ३ या धर्तारा रजिसो रोचनस्यो तादित्या दिव्या पार्थिवस्य । न वां देवा श्रमृता ग्रा मिनन्ति वृतानि मित्रावरुणा ध्रवाणि ४

## (७०) सप्ततितमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋ्यस्यास्य सूक्तस्यात्रेय उरुचक्रिर्ऋषः । मित्रावरुणौ देवते । गायत्री छन्दः

पुरूरुणी चिद्धयस्त्य वौ नूनं वौ वरुण। मित्र वंसि वां सुमृतिम् १ ता वां सम्यगिद्धह्वाणे षेमश्याम् धायेसे। व्ययं ते रुद्रा स्याम २ पातं नौ रुद्रा पायुभि रुत त्रीयेथां सुत्रात्रा। तुर्याम् दस्यून् तुनूभिः ३ मा कस्योद्धतक्रतू युद्धं भुजेमा तुनूभिः। मा शेषसा मा तनसा ४

## (७१) एकसप्ततितमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो बाहुवृक्त ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । गायत्री छन्दः

ग्रा नौ गन्तं रिशादसा वर्रण मित्रं बुईर्णा । उपेमं चार्रमध्वरम् १

विश्वस्य हि प्रचेतसा वर्ष्ण मित्र राजिथः । ईशाना पिप्यतं धिर्यः २ उप नेः सुतमा गेतं वर्ष्ण मित्रं दाशुर्षः । ग्रस्य सोमस्य पीतये ३

# (७२) द्विसप्ततितमं सूक्तम् (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो बाहुवृक्त त्रृषिः । मित्रावरुणौ देवते । उष्णिक् छन्दः

ग्रा मित्रे वर्रणे व्यं गीर्भिर्जुहुमो ग्रित्वित् । नि ब्हिषि सदतं सोमेपीतये १ वृतेने स्थो ध्रुवचेमा धर्मणा यात्यज्ञेना । नि ब्हिषि सदतं सोमेपीतये २ मित्रश्चं नो वर्रणश्च जुषेतां यज्ञमिष्टये । नि ब्हिषि सदतां सोमेपीतये ३ षष्ठोऽनुवाकः

सू० ७३ ।८७

#### (७३) त्रिसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः पौर ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । ऋनुष्टुप् छन्द यद्द्य स्थः पे<u>राविति</u> यदेर्वावत्येश्विना । यद् वो पुरू पुरुभुजा यदुन्तरि<u>च</u> ऋा गीतम् १

इह त्या पु<u>र</u>भूतमा पुरू दंसांसि बिभ्रता । <u>व</u>रस्या याम्यिभ्र हुवे तुविष्टमा भुजे २

र्डुर्मान्यद् वर्षुषे वर्षु श्रक्तं रथस्य येमथुः । पर्युन्या नाहुषा युगा मुह्ना रजासि दीयथः ३

तदू षु विमेना कृतं विश्वा यद् वामनु ष्टवे । नानां जातावरेपसा सम्समे बन्धुमेर्यथुः ४

म्रा यद् वां सूर्या रथं तिष्ठंद् रघुष्यदं सदो । परि वामरुषा वयो घृणा वेरन्त म्रापः ५

युवोरत्रिश्चिकेतित नर्रा सुम्नेन चेतिसा । घुर्मं यद् वीम्रेपसं नासित्यास्त्रा भुरगयति ६

उग्रो वां ककुहो युयिः शृरवे यामेषु संतुनिः । यद् वां दंसौभिरश्विना ऽत्रिर्नराववर्तति ७

मध्वं ऊ षु मंधूयुवा रुद्रा सिषंक्ति पिप्युषी । यत् संमुद्राति पर्षंथः पुक्वाः

पृत्ती भरन्त वाम् ५

स्तत्यमिद् वा उ ग्रश्विना युवामांहुर्मयोभुवा । ता यामन् यामहूर्तमा यामुन्ना मृळयत्तमा ६

इमा ब्रह्मा<u>ि</u> वर्धना ऽश्विभ्यां सन्तु शंतमा । या तत्ताम् रथाँ <u>इ</u>वा ऽवीचाम बृहन्नमेः १०

## (७४) चतुःसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः पौर ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । ऋनुष्टुप् छन्दः कूष्ठौ देवावश्विना ऽद्या दिवो मैनावसू । तच्छ्वथो वृषरवसू ऋत्रिर्वामा विवासति १

कुह त्या कुह नु श्रुता दिवि देवा नासंत्या। कस्मिन्ना यंतथो जने को वां नुदीनां सर्चा २

कं यांथः कं हं गच्छथः कमच्छां युञ्जाथे रथम् । कस्य ब्रह्मांशि रगयथो वृयं वीमुश्मसीष्टये ३

<u>पौरं चिद्धचुंदप्रतं</u> पौरं <u>पौराय</u> जिन्वेथः । यदीं गृभीतत्तितये <u>सिं</u>हमिव <u>द्रुहस्प</u>दे ४

प्र च्यवनाजुजुरुषो वृविमत्कं न मुंञ्चथः । युवा यदी कृथः पुनारा कार्ममृरवे वृध्वीः ४

म्रस्ति हि वां<u>मि</u>ह स्तोता स्मिसी वां संदृशि श्रिये। नू श्रुतं मृ म्रा गीत मवोभिर्वाजिनीवसू ६

को वा<u>मि</u>द्य पु<u>रू</u>णा मा वे<u>ञ</u>्चे मर्त्यानाम् । को विप्रो विप्रवाहसा को युज्ञैर्वाजिनीवस्र ७

त्र्या <u>वां</u> रथो रथा<u>नां</u> येष्ठो यात्वश्विना । पुरू चिदस्मयुस्तिर त्र्याङ्क्ष्वो मर्त्येष्वा ५

शमू षु वां मधूयुवा ऽस्माकंमस्तु चर्कृतिः । <u>श्रर्वाची</u>ना विचेतसा विभिः श<u>्ये</u>नेवं दीयतम् ६

म्रक्षि<u>ना यद्ध</u> कर्हि चि च्छुश्रूयाति<u>मि</u>मं हर्वम् । वस्वी<u>रू</u> षु वां भुजीः पृञ्चित्ति सु वां पृचीः १०

## (७४) पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयोऽवस्युर्ऋृषिः । स्रश्विनौ देवते । पङ्किश्छन्दः प्रति प्रियतेम्ं रथं वृषेगं वस्वाहेनम्। स्तोता वामश्विनावृषिः स्तोमेन प्रति भूषित माध्वी मर्म श्रुतं हर्वम् १ <u> ग्रु</u>त्यायातमश्चिना <u>ति</u>रो विश्वा ग्रुहं सनी। दस्रा हिरंगयवर्तनी सुषुम्रा सिन्ध्वाहसा माध्वी मर्म शुतुं हर्वम् २ ग्रा नो रत्नीन बिभ्रं ताविश्वना गच्छतं युवम्। रुद्रा हिरंगयवर्तनी जुषागा वाजिनीवसू माध्वी मर्म श्रुतं हर्वम् ३ सुष्टभौ वां वृषरवसू र<u>थे</u> वार्गीच्याहिता। बोधिन्मनसा रथ्ये षिरा हेवनुश्रुता । विभिश्चचवीनमिश्चना नि यथो ग्रद्वीयाविनुं माध्वी मर्म श्रुतुं हर्वम् ४ त्र्या वां नरा म<u>नोयु</u>जो ऽश्वांसः प्र<u>ुषि</u>तप्संवः । वयों वहन्तु पीतयें सह सुम्नेभिरश्चिना माध्वी मर्म श्रुतं हवं ६ त्र्रिश्विनावेह र्गच्<u>छतं</u> नासंत्<u>या</u> मा वि वेनतम्। तिरश्चिदर्यया परि वृर्तियातमदाभ्या माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् ७ त्रस्मिन् <u>य</u>ज्ञे त्रदाभ्या ज<u>रि</u>तारं शुभस्पती । <u> ऋवृ</u>स्युमेश्विना युवं गृग<u>न्त</u>मुपे भूषथो माध्वी मर्म श्रुतं हर्वम् ५ त्रभूदुषा रुशत्पशः राग्निरंधाय्यृत्वियः । ग्रयोजि वां वृषरेवसू रथौ दस्तावमेत्यों माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् ६

## (७६) षट्सप्ततितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्मृषिः । स्रिश्वनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः स्रा भौत्यग्निरुषसामनीक मुद् विप्राणां देव्या वाचौ स्रस्थुः । स्र्यवाञ्चौ नूनं रेथ्येह योतं पीपिवांसमिश्वना घर्ममच्छौ १ न संस्कृतं प्र मिमीतो गिमष्ठा ऽन्ति नूनमृश्विनोपेस्तुतेह । दिवाभिपित्वेऽव्सागिमष्ठा प्रत्यवंतिं दाशुषे शंभविष्ठा २ उता योतं संग्वे प्रातरह्नौ मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । दिवा नक्तमवंसा शंतमेन नेदानीं पीतिरश्चिना तेतान ३ इदं हि वा प्रदिवि स्थानमोकं इमे गृहा स्रिश्चितं दुरोणम् ।

ग्रा नौ <u>दिवो बृंहतः पर्वता</u>दा ऽद्धो य<u>ातिमष्मूर्जं</u> वहन्ता ४ सम<u>्श्विनो</u>रव<u>ंसा नूतंनेन मयोभुवां सुप्र</u>णीती गमेम । ग्रा नौ रियं वहतुमोत <u>वी</u>रा ना विश्वान्यमृ<u>ता</u> सौर्भगानि ४

#### (७७) सप्तसप्ततितमं स्कम्

(१-४) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्जृषिः । अश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः प्रात्वांवांणा प्रथमा यंजध्वं पुरा गृधादरं रुषः पिबातः । प्राति युज्ञमृश्विनां दुधाते प्र शंसन्ति क्वयः पूर्वृभाजः १ प्रात्यंजध्वमृश्विनां हिनोत् न सायमंस्ति देव्या अर्जुष्टम् । उतान्यो अस्मद् यंजते वि चावः पूर्वः पूर्वो यर्जमानो वनीयान् २ हिरंगयत्वङ्मध्वर्णो घृतस्तुः पृन्धो वहुन्ना रथी वर्तते वाम् । मनौजवा अश्विना वातरहा येनांतियाथो दुरितानि विश्वां ३ यो भूर्यिष्टं नासंत्याभ्यां विवेष चिनष्ठं इंपत्वो ररते विभागे । स तोकमस्य पीपरच्छमीभि रर्नूर्ध्वभासः सद्मित् तुतुर्यात् ४ सम्श्विनोरवंसा नूर्तनेन मयोभुवां सुप्रगिती गमेम । अग्रा नौ रियं वहत्मोत वीरा ना विश्वांन्यमृता सौभंगानि ४

## (७८) ग्रष्टसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सप्तविधिर्मृषिः । ग्रश्विनौ देवते । (१-३) प्रथमादितृचस्योष्णिक्, (४) चतुर्थ्या त्रृचस्त्रिष्टुप् , (५-६) पञ्चम्यादिपञ्चानाञ्चानुष्टुप् छन्दांसि

अश्विनावेह गेच्छतं नासेत्या मा वि वेनतम् । हंसाविव पतत्मा सुताँ उपे १

श्रिश्वीना हिर्णाविव गौराविवानु यर्वसम् । हंसाविव पतत्मा सुताँ उपं २ श्रिश्वीना वाजिनीवसू जुषेथां यृज्ञिमिष्टये । हंसाविव पतत्मा सुताँ उपं ३ श्रित्विद्य वामव्रोहेन्ह्बीस मजौहवीन्नार्धमानेव् योषां । श्येनस्यं चिञ्जवंसा नूतेनेना ऽऽगेच्छतमिश्वना शंतेमेन ४ वि जिहीष्व वनस्पते योनिः सूष्यंन्त्या इव । श्रुतं में श्रिश्वना हवं सप्तविधिं च मुञ्जतम् ४ भीताय नार्धमानाय श्रृषये सप्तविधये ।

मायाभिरश्विना युवं वृत्तं सं च वि चीचथः ६ यथा वातः पृष्किरिशी सिमिङ्गयेति सर्वतः । एवा ते गर्भ एजतु निरेतु दर्शमास्यः ७ यथा वातो यथा वनं यथी समुद्र एजीति । एवा त्वं देशमास्य सहावेहि जरायुंशा ६ दश मास्री छशयानः कुंमारो स्रिधि मातरि । निरेतुं जीवो स्रचीतो जीवो जीवेन्त्या स्रिधि ६

## (७६) एकोनाशीतितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सत्यश्रवा ऋषिः । उषा देवता । पङ्किश्छन्दः मुहे नो ऋद्य बौधयो षो राये दिवित्मती। यथां चिन्नो ग्रबोधयः सत्यश्रंवसि वाय्ये सुजति ग्रश्वंसूनृते १ या स्नीथे शौचद्रथे व्योच्छो दुहितर्दिवः । सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये स्जाते ऋश्वसूनृते २ सा नौ ऋद्याभुरद्वेस् र्व्युच्छा दुहितर्दिवः । यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजति ग्रश्वसूनृते ३ श्रमि ये त्वां विभावरि स्तोमैर्गृणन्ति वह्नयः । मुधैमंघोनि सुश्रियो दामन्वन्तः सुरातयः सुजति ग्रश्वसूनृते ४ यिद्यद्धि ते गुणा इमे छदयेन्ति मुघत्तेये। परि चिद् वष्ट्रयो दधु दंदतो राधो ग्रह्मयं सुजति ग्रश्वसूनृते ४ ऐष् धा वीरवद् यश उषौ मघोनि सूरिष् । ये नो राधांस्यह्रया मुघवनो ग्ररीसत सुजति ग्रश्वसूनृते ६ तेभ्यो द्युम्नं बृहद् यशु उषो मघोन्या वेह । ये नो राधांस्यश्वर्या गुव्या भर्जन्त सूरयः सुर्जाते स्रश्वसूनृते ७ उत नो गोमंतीरिष ग्रा वंहा दुहितर्दिवः । साकं सूर्यस्य रश्मिभः शक्रैः शोचेद्धिरर्चिभः सुजति स्रश्चसूनृते ५ व्युच्छा दुहितर्दिवो मा चिरं तेनुथा ग्रपः। नेत् त्वा स्तेनं यथा रिपुं तपाति सूरी ऋर्चिषा सुजति ऋश्वसूनृते ६ एतावृद् वेदुंष्रस्त्वं भूयो वा दातुंमर्हसि । \_ या स<u>्तो</u>तृभ्यौ विभावर्यु च्छन<u>्ती</u> न प्रमीर्य<u>से</u> सुज<u>िते</u> ग्रश्वसूनृते १०

## (५०) ऋशीतितमं सूक्तम्

(१-६) षड़चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सत्यश्रवा ऋषिः । उषा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः द्युतद्यामानं बृह्तीमृतेनं ऋ्तावंरीमरुणप्सुं विभातीम् । देवीमुषसं स्वरावहेन्तीं प्रति विप्रासो मृतिभिर्जरन्ते १ एषा जनं दर्शता बोधयंन्ती सुगान् पृथः कृरवती यात्यग्रे । बृहद्वथा बृहती विश्वमिन्वो षा ज्योतिर्यच्छत्यग्रे ऋहाम् २ एषा गोभिररुग्रेभिर्युजाना उस्त्रेधन्ती र्यिमप्राय चक्रे । पृथो रदेन्ती सुवितायं देवी पुरुष्टुता विश्ववारा विभाति ३ एषा व्येनी भवति द्विबर्हा ऋाविष्कृरवाना तन्वं पुरस्तात् । ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ४ एषा शभा न तन्वो विदानो ध्वेवं स्त्राती दृशये नो ऋस्थात् । ऋप् द्वेषो बाधमाना तमांस्यु षा दिवो देहिता ज्योतिषागांत् ४ एषा प्रतीची देहिता दिवो नृन् योषेव भद्रा नि रिणीते ऋप्सः । व्यूर्ण्वती दाशुषे वार्याणि पुनुज्योतिर्युवतिः पूर्वथांकः ६

## (५१) एकाशीतितमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व ऋषिः । सविता देवता । जगती छन्दः

युञ्जते मर्न उत युञ्जते धियो विष्ठा विष्ठस्य बृहतो विष्ठितः । वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इ न्मही देवस्यं सिवतः परिष्ठतः १ विश्वां रूपाणि प्रति मुञ्जते किवः प्रासावीद् भृद्रं द्विपदे चतुष्पदे । वि नाकंमरूयत् सिवता वरेगयो उनुं प्रयाणमुषसो वि राजित २ यस्यं प्रयाणमन्वन्य इद् ययु देंवा देवस्यं मिहमानमोर्जसा । यः पार्थिवानि विम्मे स एतेशो रजांसि देवः सेविता महित्वना ३ उत यासि सिवतस्त्रीणि रोचनो त सूर्यस्य रिश्मिभः समुच्यसि । उत रात्रीमुभ्यतः परीयस उत मित्रो भेवसि देव धर्मभः ४ उतेशिषे प्रस्वस्य त्वमेक इ दुत पूषा भेवसि देव यामिभः । उतेदं विश्वं भ्वंनं वि राजिस श्यावाश्वंस्ते सिवत स्तोममानशे ४

## (५२) द्रचशीतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व ऋषिः । सविता देवता । (१) प्रथमचींऽनुष्टुप् , (२-६) द्वितीयाद्यष्टानाञ्च गायत्री छन्दसी तत् सिवितुर्वृंगीमहे व्यं देवस्य भोजनम् । श्रेष्ठं सर्वधार्तम् त्रुं भगस्य धीमहि १ ग्रस्य हि स्वयंशस्तरं सिवितुः कञ्चन प्रियम् । न मिनन्ति स्वराज्यम् २ स हि रत्नीन दाशुषे सुवाति सिविता भगः । तं भागं चित्रमीमहे ३ ग्रद्धा नौ देव सिवतः प्रजावत् सावीः सौभगम् । पर्रा दुःष्वप्रचें सुव ४ विश्वानि देव सिवतः प्रजावत् सावीः सौभगम् । पर्रा दुःष्वप्रचें सुव ४ ग्रन्तामो ग्रदितये देवस्य सिवतः प्रतान् स्व । यद् भद्रं तन् ग्रा स्व ४ ग्रन्तामो ग्रदितये देवस्य सिवतः स्वतः स्व । विश्वा वामानि धीमहि ६ ग्रा विश्वदेवं सत्पतिं सूक्तेरद्धा वृंगीमहे । सत्यसेवं सिवता ५ थ द्मे उभे ग्रहेनी पुर एत्यप्रयुच्छन् । स्वाधीदेवः सिवता ६ य इमा विश्वा जाता न्याश्रावयित् श्लोकैन । प्र चे सुवाति सिवता ६

## (५३) त्रयशीतितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्ञृषिः । पर्जन्यो देवता । (१, ५-८, १०) प्रथमर्चः पञ्चम्यादिचतसृणां दशम्याश्च त्रिष्टुप् , (२-४) द्वितीयादितृचस्य

जगती (६) नवम्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि
ग्रच्छां वद त्वसं गीभिंताभिः स्तुहि पूर्जन्यं नम्सा विवास ।
किनिक्रदद् वृष्भो जीरदानू रेतो दधात्योषधीषु गर्भम् १
वि वृचान् हेन्त्युत हेन्ति रचसो विश्वं इंबभाय भुवेनं महावधात् ।
उतानांगा ईषते वृष्णयांवतो यत् पूर्जन्यः स्तनयन् हिन्तं दुष्कृतः २
रथीव् कश्चयाश्वां ग्रभिच्चिप न्नाविर्दूतान् कृंगुते वृष्यांई ग्रहं ।
दूरात् सिंहस्यं स्तनथा उदीरते यत् पूर्जन्यः कृगुते वृष्यंई नर्भः ३
प्र वाता वान्ति पृतयंन्ति विद्युत उदोषधीर्जिहेते पिन्वते स्वः ।
इा विश्वंस्मै भुवेनाय जायते यत् पूर्जन्यः पृथ्विवीं रेत्सावित ४
यस्यं वृते पृथ्विवी नंनंमीति यस्यं वृते शुफवुज्ञभुरीति ।
यस्यं वृत ग्रोषधीर्विश्वरूपाः स नः पर्जन्यः महि शर्मं यच्छ ४
दिवो नो वृष्टिं मेरुतो ररीध्वं प्र पिन्वत् वृष्णो ग्रश्वंस्य धाराः ।
ग्रुवांक्डेतेनं स्तनियुनुनेह्य पो निष्विञ्चन्नसुरः पिता नः ६

श्रमि क्रेन्द स्तनय गर्भमा धी उद्नवता परि दीया रथैन।
दृतिं सु केर्ष् विषितं न्येश्चं समा भेवन्तू इतौ निपादाः ७
महान्तं कोशमुदेचा नि षिश्च स्यन्देन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तीत्।
घृतेन् द्यावीपृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भेवत्वष्नचाभ्यः ५
यत् पेर्जन्य कनिक्रदत् स्तनयन् हंसि दुष्कृतः।
प्रतीदं विश्वं मोदते यत् किं चे पृथिव्यामिध ६
श्रविर्षिनुदु षू गृंभाया ऽकर्धन्वान्यत्येत्वा उं।
श्रजीजन् श्रोषिधीर्भोजनाय कमुत प्रजाभ्योऽविदो मनीषाम् १०

# (५४) चतुरशीतितमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्जृषिः । पृथिवी देवता । अनुष्टुप् छन्दः बिळित्था पर्वतानां खिद्रं इंबेभिषि पृथिवि । प्रया भूमिं प्रवत्वित मृह्णा जिनोषि महिनि १ स्तोमांसस्त्वा विचारिणि प्रति ष्टोभन्त्यक्तुभिः । प्रया वाजं न हेषेन्तं पे्रमस्येस्यर्जुनि २ दृळहा चिद् या वन्स्पतीन् च्मया दर्ध्ष्योजीसा । यत् ते अभ्रस्य विद्युतौ दिवो वर्षन्ति वृष्टयीः ३

## (५४) पञ्चाशीतितमं सूक्तम्

(१-६) श्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्जृषिः । वरुणो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः प्र समाजे बृहर्दर्चा गभीरं ब्रह्मं प्रियं वरुणाय श्रुतायं । वियो ज्ञ्ञानं शिमतेव चर्मोपस्तिरं पृथिवीं सूर्याय १ वनेषु व्यश्नितिदं ततान वाज्ञमर्वत्सु पर्य उस्त्रियांसु । हृत्सु क्रतुं वरुणो श्रप्स्वश्मिं दिवि सूर्यमदधात् सोम्मद्रौ २ नीचीनंबारं वर्ष्णः कर्वन्धं प्र संसर्ज् रोदंसी श्रुन्तरिचम् । तेन विश्वस्य भुवंनस्य राजा यवं न वृष्टिर्व्यनित् भूमं ३ उनित् भूमिं पृथिवीमृत द्यां यदा दुग्धं वर्ष्णो वष्ट्यादित् । सम्भ्रेणं वसत् पर्वतास स्तविष्ययन्तः श्रथयन्त वीराः ४ इमामू ष्वांसुरस्यं श्रुतस्यं महीं मायां वर्ष्णस्य प्र वीचम् । मानेनेव तस्थिवाँ श्रुन्तरिचे वि यो मुमे पृथिवीं सूर्येण ४

इमामू नु क्वितिमस्य मायां महीं देवस्य निक्तरा देधर्ष।
एकं यदुद्ना न पृणन्त्येनी रासिञ्चन्तीरवनियः समुद्रम् ६
ग्रर्यम्यं वरुण मित्र्यं वा सखीयं वा सदमिद्भातरं वा।
वेशं वा नित्यं वरुणारेणं वा यत् सीमार्गश्चकृमा शिश्रथस्तत् ७
कित्वासो यद् रिरिपुर्न दीवि यद् वो घा सत्यमुत यन्न विद्य।
सर्वा ता वि ष्यं शिथिरेवं देवा ऽधी ते स्याम वरुण प्रियासीः ५

## (८६) षडशीतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्ञृष्टिः । इन्द्राग्नी देवते । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चामनुष्टुप् (६) षष्ठचाश्च विराट्पूर्वा छन्दसी इन्द्रांग्नी यमवेथ उभा वार्जेषु मर्त्यम् । दृळहा चित् स प्रभेदित द्युमा वार्णीरिव त्रितः १ या पृतेनासु दुष्ट्रग् या वार्जेषु श्रवाय्यां । या पञ्चे चर्ष्णीर्भी न्द्राग्नी ता हेवामहे २ तयोरिदमेवच्छवे स्तिग्मा दिद्युन्मघोनीः । प्रति दुणा गर्भस्त्यो र्गवां वृत्रघ्न एषते ३ ता वामेषे रथाना मिन्द्राग्नी हेवामहे । पती तुरस्य रार्धसो विद्वांसा गिर्वणस्तमा ४ ता वृधन्तावनु द्यून् मर्ताय देवाव्दभां । ग्राईन्ता चित् पुरो द्धे ऽशेव देवाववंते ५ एवेन्द्राग्निभ्यामहावि हृव्यं शूष्यं घृतं न पूतमद्रिभिः । ता सूरिषु श्रवों बृहद् र्यिं गृणत्सुं दिधृतइ मर्षं गृणत्सुं दिधृतम् ६

## (५७) सप्ताशीतितमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेय एवयामरुदृषिः । मरुतो देवताः । ऋतिजगती छन्दः

प्र वो महे मृतयो यन्तु विष्णिवे मुरुत्वते गिरिजा एवयामेरुत्। प्र शर्धाय प्रयंज्यवे सुखादये त्वसे भन्दिदेष्टये धुनिवताय शर्वसे १ प्र ये जाता महिना ये च नु स्वयं प्र विद्यनां ब्रुवतं एवयामेरुत्। क्रत्वा तद् वो मरुतो नाधृषे शवो दाना मुह्हा तदेषा मधृष्टासो नाद्रयः २

प्रये दिवो बृहतः शृंइरावरे गिरा सुशुक्वानः सुभ्वं एव्यामरुत्। न येषामिरी सधस्थ ईष्टु ग्राँ ग्रुग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्रासो धुनीनाम् ३ स चेक्रमे महुतो निरुरुक्रमः समानस्मात् सदेस एव्यामेरुत्। युदायुंक्त त्मना स्वादधि ष्णुभि विष्पर्धसो विमहसो जिगाति शेवृधो नृभिः 8 स्वनो न वोऽमेवान् रेजयुद् वृषां त्वेषो युयिस्तंविष एवयामंरुत्। ये<u>ना</u> सहन्त ऋञात स्वरौचिषः स्थार्रश्मानो हिर्गययाः स्वायुधासं इष्मिर्णः y <u>अपा</u>रो वौ महिमा वृद्धशवस स्त्वेषं शवौऽवत्वेवयार्मरुत्। स्थातारो हि प्रसितौ संदृशि स्थन् ते ने उरुष्यता निदः शृशुक्वांसो नाग्नयः દ્દ ते रुद्रासः सुमेखा ऋग्नयौ यथा तुविद्युम्ना स्रवन्त्वेव्यामेरुत् । दीर्घं पृथु पप्रथे सद्म पार्थिवं येषामञ्मेष्वा मुहः शर्धांस्यद्भैतैनसाम् ७ <u> ऋद</u>्वेषो नौ मरुतो गातुमेतेन श्रोता हर्व ज<u>रितु</u>रैव्यामरुत् । विष्णौर्मुहः संमन्यवो युयोतन् स्मद् र्थ्योई न दंसना ऽपु द्वेषांसि सनुतः ५ गन्तां नो युज्ञं येज्ञियाः सुशमि श्रोता हर्वमरु एवयामरुत्। ज्येष्ठां सो न पर्वतासो व्योमिन यूयं तस्य प्रचेतसः स्यातं दुर्धतेवो निदः ६

> समाप्तम् मंत्र-संख्या चतुर्थ मगडलस्यान्तपर्यन्तं ।३६४१ पञ्चम मगडलस्य ७२७ । सर्वयोगः ४३६८